

कॉयोगडट—सरस्वती-वेस, बनारस । काठवाँ संस्करण, १६३८ । मूल्य ः) ।

1

ः सुद्रकः भीपतराय, सरस्वती-प्रेस, बनारसः।

5405 5401

## भूमिका

हिन्द्रस्तानी भाषात्रों में कहानी का कोई इतिहास नहीं है। प्राचीन साहित्य में द्यान्तों और रूपकों से उपदेश का काम लिया जाता था। उस समय की वे ही गल्पें थीं । उनमें आध्यातिमक विषयों का ही प्रतिपादन किया जाता था। महाभारत आदि बन्धों में ऐसे कितने ही उपाख्यान और दशन्त हैं, जो कुछ-कुछ वर्तमान समय की गल्यों से मिनते हैं। सिंहासनवर्ताकी, वैतालवचीती, कथासरित्वागर और इसी श्रेगी की अन्य कितनी ही पुस्तकें ऐसे ही दृष्टान्तों का संग्रह-मात्र हैं: जिन्हें किसी एक सूत्र में पिरोकर मालाएँ तैयार कर दी गई हैं। योरप का प्राचीन साहित्य भी Short Story से यही काम लेता था। आज-कल जिम वस्तु को हम Short Story कहते हैं, वह उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराई का त्राविष्कार है। भारतवर्ष में तो इसका प्रचार उन्नीसवीं शताब्दी के ऋत्तिम दिनों में ही हुआ है । उपन्यासों की भाँति आख्या-यिकात्रों का विकास भी पहले-पहल बँगला साहित्य में हत्रा. श्रीर बंकिमचंद्र तथा रवीन्द्रनाथ ने कई उचकोटि की गल्पें लिखीं। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से हिन्दी-भाषा में कहानियाँ लिखी जाने लगीं. और तन से इसका प्रचार दिन-दिन बढ़ता जाता है।

प्राचीन गल्पमालाओं का उद्देश्य मुख्य करके कोई उपदेश करना होता था। कितनी ही मालाएँ तो केवल स्त्रियों के चिरत्र-दोष दिखाने के लिए ही लिखी गई हैं। मुसलिम-साहित्य में ऋलिफ़ लेला गल्गों का एक बहुत ही ऋनूटा संप्रह है; मगर उसका उद्देश्य उपदेश नहीं; बल्कि मनोरंजन है। इस दूसरी श्रेणी की गल्पें भारतीय साहित्य में नहीं हैं। वर्तमान ऋाख्यायिका का मुख्य उद्देश्य साहित्य-रसास्वादन कराना है, ऋौर जो कहानी इस उद्देश्य से जितनी दूर जा गिरती है, उतनी ही दूषित सममी जाती है।

लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि वर्तमान गल्प-लेखक कोरी गल्पें लिखता है, जैसी बोस्ताने-खयाल या तिलस्मे-होशरुवा हैं। नहीं, उसका उद्देश्य चाहे उपदेश करना न हो ; पर गल्मी का ख्राः थार कोई-न-कोई दार्शानिक तत्त्व या सामाजिक विवेचना अवश्य होता है। ऐसी कहानी जिसमें जीवन के किसी अंग पर प्रकाश न पड़ता हो, जो सामाजिक रुद्धियों की तीत्र आलोचना न करती हो, जो मनुष्य में सद्भावों को हड़ न करें या जो मनुष्य में कुनुहल का भाव न जाग्रत करें, कहानी नहीं है।

योरप त्रीर भारतवर्ष की त्रात्मा में बहुत त्रान्तर है। योरप की दृष्टि मुन्दर पर पड़ती है; पर भारत की सत्य पर। सम्पन्न योरप मनोरंजन के लिए गल्य लिखे; लेकिन भारतवर्ष कभी इस त्रादर्श को स्वीकार नहीं कर सकता। नीति त्रीर धर्म इमारे जीवन के प्राण् हैं। इम पराधीन हैं; लेकिन इमारी सम्यता पाश्चात्य सभ्यता से कहीं ऊँची है। यथार्थ पर निगाइ रखनेवाला योरप, इम त्रावर्शवादियों से जीवन-संप्राम में बाजी क्यों न ले जाय; पर इम क्रपने परंपरागत संस्कारों का त्राधार नहीं त्याग सकते। साहत्य में भी इमें अपनी त्रात्मा की रखा करनी ही होगी। इमने उपन्यास त्रीर गल्य का कलेवर संरप से लिया है; लेकिन इमें इसका प्रयत्न करना होगा कि उस कलेवर में भारतीय त्रात्मा सुरख्तित रहे।

इस संग्रह में जो कहानियाँ दी जा रही हैं, उनमें, इसी श्रादर्श का पालन करने की चेष्टा की गई है । मेरी कुल कहानियों की संख्या २०० से श्रामिक हो गई है श्रीर श्राजकल किसी को इतनी फुरस्त कहाँ कि वह सब कहानियाँ पढ़ें । मेरे कई मित्रों ने मुक्ते श्रामी कहानियों का ऐसा संग्रह करने के लिए श्राग्रह किया, जिनमें मेरी सभी तरह की कहानियों के नमूने श्रा जाय । यह संग्रह उसी श्राग्रह का फल है । इसमें कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, जो श्रान्य संग्रहों से ली गई हैं । उनके प्रकाशकों को धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है । कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, जो श्रामी तक किसी माला में नहीं निकलों । इन कहानियों की श्रालोचना करना मेरा काम नहीं । हाँ, इतना में कह सकता हूँ कि मैंने नवीन कलेवर में भारतीय श्रात्मा को सुरचित रखने का प्रयत्न किया है ।

## विषय-सूची

| ۶.          | शांति        | •••     | ••• | \$   |
|-------------|--------------|---------|-----|------|
| ₹.          | वेंक का दि   | वाला    | ••• | १३   |
| ٧٠ ۽.       | श्रात्माराम  |         | ••• | ४६   |
| ٤.          | दुर्गा का म  | न्दिर   | ••• | પૂપ્ |
| ٧.          | वड़े घर की   | वेटी    | ••• | ξ=   |
| ૬.          | सत्याग्रह    | •••     | ••• | 3ઇ   |
| 10.         | गृह-दाह      | •••     | ••• | ६६   |
| L =.        | डिक्री के र  | 1ये     | ••• | ११७  |
| Le.         | मुक्ति-मार्ग |         | ••• | १३४  |
| LE PO       | शतरंज के     | खिताड़ी | ••• | १४७  |
| <b>₹</b> ?. | पंच-परमेर्   | ार      | ••• | १६०  |
| १२.         | शंखनाद       |         | ••• | १७३  |

# प्रेम-हादशी

## शांति

तव में समुराल आई, तो विलकुल फूहड़ थी। न पहनने-ओड़ने का सलीका, न वातचीत करने का ढंग। किर उठाकर किसी से बातचीत न कर सकती थी। आँखें अपने आप फपक जाती थीं। किसी के सामने जाते शर्म आती, स्त्रियों तक के सामने विना बूँवट के फिफक होती थी। मैं कुछ हिन्दी पड़ी हुई थी; पर उपन्यास, नाटक आदि के पढ़ने में आनन्द न आता था। फुर्वत मिलने पर रामायण पड़ती। उसमें मेरा मन बहुत लगता था। मैं उसे मनुष्य कृत नहीं समफती थी। सुके पूरा-पूरा विश्वास था, कि उसे किसी देवता ने स्वयं रखा होगा। मैं मनुष्यों को इतना बुढिमान और सहदय नहीं समफती थी। मैं दिन-भर घर का कोई न कोई काम करती रहती। और कोई काम न रहता, तो चर्खे पर सूत कातती। अपनी बूड़ी सास से थरथर काँपती थी। एक दिन दाल में नमक अधिक हो गया। समुरजी ने भोजन के समय सिर्फ इतना ही कहा—'नमक जरा अंदाज़ से डाला करो।' इतना सुनते ही हृदय काँपने लगा। मानो मुक्ते इससे अधिक कोई वेदना नहीं पहुँचाई जा सकती थी।

लेकिन मेरा यह फूइड्यन मेरे अब्बूजी (पतिदेव) को पसंद न आता था। वह वकील थे। उन्होंने शिचा की ऊँची-से-ऊँची डिगरियाँ पाई थीं। वह मुक्तपर प्रेम अवश्य करते थे; पर उस प्रेम में दया की मात्री अधिक होती थी। स्त्रियों के रहन-सहन और शिचा के संबंध में उनके विचार बहुत ही उदार थे। वह मुक्ते उन विचारों से बहुत नीचे देखकर कदाचिन् मन-ही-मन खिन्न होते थे; परंतु उसमें मेरा कोई अपराध न देख कर हमारे रस्म-रवाज पर सुँक्तजाते थे। उन्हें मेरे साथ वैठकर बातचीत करने में जरा भी अपनन्द न आता। सोने आते, तो कोई न-कोई अँगरेज़ी पुस्तक साथ लाते, और नींद न आने तक पढ़ा करते। जो कभी में पूछ वैठती, कि क्या पढ़ते हो, तो मेरी ओर करण-दृष्टि से देखकर उत्तर देते— उन्हें क्या बतला कें, यह 'आसकर वाहल्ड' की सर्वश्रेष्ट रचना है।' में अपनी अयोग्यता पर बहुत लिबत थी। अपने को धिकारती, में ऐसे बिदान पुरुष के योग्य नहीं हूँ। मुक्ते तो किसी उजहु के घर पड़ना था। बाबूजी मुक्ते निरादर की दृष्टि से नहीं देखते थे, यही मेरे लिये सौभाग्य की बात थी।

एक दिन संध्या समय में रामायण पढ़ रही थी। भरतजी रामचंद्रजी की खोज में निकले थे। उनका करण विलाप पढ़कर मेरा हृदय गद्गद हो रहा था। नेत्रों से अक्षुधारा बह रही थी। हृदय उमड़ा आता था। सहमा बाबूजी कमरे में आये। मैंने पुस्तक तुरन्त बन्द कर दी। उनके सामने मैं अपने पूहड़ान को भरसक प्रकट न होने देती थी; लेकिन उन्होंने पुस्तक देख ली, और पुड़ा—रामायण है न ?

मेंने ऋपराधियों की भाँति सिर मुकाकर कहा—हाँ, जरा देखा रही थी।

बाबूजी—इनमें शक नहीं, कि पुस्तक बहुत ही ऋच्छी, भावों से भरी हुई है; लेकिन इसमें मानव-चित्र को वैसी खूबी से नहीं दिखाया गया, जैसा ऋँगरेज़ या फ्रांसीसी लेखक दिखलाते हैं। तुम्हारी समक्त में तो न ऋावेगा; लेकिन कहने में क्या हरज है, योरप में ऋाजकल 'स्वाभाविकता' (Realism) का ज़माना है। वे लोग मनोभावों के उत्थान और पतन का ऐसा वास्तविक वर्णन करते हैं, कि पढ़कर ऋाश्चर्य होता है। हमारे यहाँ कियों को पग-पग पर धर्म तथा नीति का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कभी-कभी उनके भावों में ऋस्वाभाविकता आ जाती है; और यही बिट तलसीदास में भी है।

नेरी समक्त में उस समय कुछ भी न आया । बोली—मेरे लिए तो यही बहुत है, श्रॅंगरेजी पुस्तकें कैसे समकूँ ।

वावृजी-कोई कठिन बात नहीं। एक घंटे भी रोज़ पड़ो, तो थोड़े ही समय में काफ़ी योग्यता प्राप्त कर सकती हो ; पर तुमने तो मानो नेरी बातें न मानने की सौगंध ही खा ली है। कितना समकाया, कि मुक्तसे शर्म करने की त्रावश्यता नहीं ; पर तुम्हारे ऊपर कुछ त्रक्षर न पड़ा । कितना कहता हूँ, कि जरा सफाई से रहा करो ; परमात्मा सुन्दरता देता है, तो चाइता है, कि उसका शृंगार भी होता रहे ; लेकिन जान पड़ता है, तुम्हारी दृष्टि में उसका कुछ भी मूल्य नहीं । या शायद तुम सम-मती हो कि मेरे-जैसे कुरूर मनुष्य के लिए तुम चाहे जैसे भी रही, श्रावश्यकता से श्रिधिक श्रव्ही हो । यह श्रत्याचार मेरे ऊपर है । तुम मुफे ठोंक-पीटकर वैराग्य सिखाना चाहती हो । जब में दिन-रात मेहनत करके कमाता हूँ, तो स्वभावतः मेरी यह इच्छा होती है कि उस द्रव्य का सबसे उत्तम ब्यव हो ; परन्तु तुम्हारा फूहड़पन श्रीर पुराने विचार, मेरे सारे परिश्रम पर पानी फेर देते हैं। स्त्रियाँ केवल भोजन बनाने, बच्चे पालने, पित की सेवा करने और एकादशी वत रखने के लिए नहीं हैं, उनके जीवन का लच्य इमसे बहुत ऊँचा है। वे मनुष्यों के समस्त सामाजिक और मानसिक विषयों में समान रूप से भाग लेने की , स्रिधिकारिणी हैं। उन्हें मनुष्यों की भांति स्वतंत्र रहने का भी स्रिधिकार प्राप्त है। मुक्ते तुम्हारी यह बंदी-दशा देखकर बड़ा कष्ट होता है। स्त्री पुरुष की ऋदि जिनी मानी गई है ; लेकिन तुम मेरी मानसिक या सामा-जिक, किसी त्रावश्यकता को पूरा नहीं कर सकतीं। मेरा त्रौर तुम्हारा धर्म श्रलग, श्राचार विचार श्रलग, श्रामोद प्रमोद के विषय श्रलग। जीवन के किसी कार्य में मुक्ते तुमने किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। तुम रवयं विचार सकती हो, कि ऐसी दशा में मेरी ज़िन्दगी कैसी बुरी तरह कट रही है।

बावूजी का कहना विलकुल यथार्थ था। मैं उनके गले में एक जंजीर की भाँति पड़ी हुई थी। उस दिन से मैंने उन्हीं के कहे ऋनुसार चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली; अपने देवता को किस भाँति असपन करती?

( २ )

यह तो कैने कहूँ, कि मुक्ते पहहने-स्रोटने से पेम न था । था, श्रीर उतना ही था, जितना दूसरी स्त्रियों को होता है। जब बालक श्रीर बृद्ध तक शृङ्कर पसन्द करते हैं, तो मैं तो युवती ठहरी। मन भीतर-ही-भीतर मचलकर रह जाता था। मेरे मायके में मोटा खाने और मोटा पहनने की चाल थी। मेरी माँ और दादी हाथों से सूत कातती थीं, और जनाहे से उभी मृत के कपड़े बनवा लिये जाते थे। बाहर से बहुत कम कपडे आते थे। मैं कभी जरा महीन करड़ा पहनना चाहती या श्रङ्कार की र्काच दिखाती, तो अपनी औरन टोकती और समकाती, कि बहुत बनाव सँवार भले घर को लड़कियों को शोभा नहीं देता। ऐसी ब्रादत श्रद्धी नहीं। यदि कभी वह मुक्ते दर्पण के सामने देख लेती, तो किड़-कने लगतीं: परन्त अब बाव जी की ज़िद से मेरी यह फिफक जाती रही। मेरी सास ऋौर ननदें मेरे बनाव-श्टंगार पर नाक-भौं सिकोड़तों : पर मुफे ऋव उनकी परवा न थी। बावू जी की प्रेम-परिपूर्ण-दृष्टि के लिए मैं मिइकियाँ भी सह सकती थी। अब उनके और मेरे विचारों में समा-नता ऋाती जाती थी। वह ऋषिक प्रसन्न-चित्त जान पड़ते थे। वह मेरे लिए फ़ैशनेवल साहियाँ, सुन्दर जाकटें, चमकते हुए जूते श्रीर कामदार स्लीपरें लाया करते ; पर मैं इन वस्तुत्रों को घारण कर किसी के सामने न निकलती, ये वस्त्र केवल बाबूजी के ही सामने पहनने के लिए रखे थे। मुक्ते इस प्रकार बनी-ठनी देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। स्त्री श्राने पति की प्रमन्तता के लिए क्या नहीं कर सकती ? श्रव घर के काम-काज में मेरा जी न लगता था। मेरा ऋषिक समय बनाव-श्रंगार तथा पुस्तकावलोकन में ही बीतने लगा । पुस्तकों से मुक्ते प्रेम होने लगा था।

यद्यपि अभी तक मैं अपने सास-ससुर का लिहाज़ करती थी, उनके सामने बूट और गाउन पहनकर निकलने का सुके साहस न होता था;

पर मुक्ते उनकी शिक्ता-पूर्ण वार्ते न भाती थीं । मैं सोचती, जब मेरा पित सेकड़ों रुगए महीना कमाता है, तो घर में चेरी बनकर क्यों रहूँ ? यों स्थानी इच्छा से चाहे जितना काम करूँ ; पर ये लोग मुक्ते स्थाला देनेवाले कीन होते हैं ? मुक्तमें आत्मामिमान की मात्रा बढ़ने लगी । यदि अम्माँ मुक्ते कोई काम करने को कहतीं, तो में आदबदाकर उसे टाल जाती । एक दिन उन्होंने कहा—सबेरे के जलपान के लिए कुछ दालमोट बना लो । में बात अनमुनी कर गई । अम्माँ ने कुछ देर तक मेरी राह देखी ; पर जब में अपने कमरे से न निकली, तो उन्हें गुत्सा हो आया । वह बड़ी हीं चिड़चिड़ी प्रकृति की थीं । तिक सी बात पर दनक जाती थीं । उन्हें अपनी प्रतिश का इतना अभिमान था, कि मुक्ते विलक्तल लोंडी ही समम्मतं थीं । हाँ, अपनी पुत्रियों से सदेव नम्रता से पेश आतीं ; बल्कि मैं तो यह कहुँगी, कि उन्हें सिर चढ़ा रखा था । वह कोध में मरी हुई मेरे कमरे के द्वार पर आकर बोर्ली—तुमसे मैंने दालमोट बनाने को कहा था, बनाया ? मैं कुछ उष्ट होकर बोली—समी फुर्वत नहीं मिली ।

श्रमाँ—तो तुम्हारी जान में दिन-भर पड़े रहना ही बड़ा काम है ? यह श्राजकल तुम्हें हो क्या गया है ? किस घमंड में हो ? क्या यह सावती हो, कि मेरा पित कमाता है, तो मैं काम क्यों करूँ ? इस घमएड में न भूजना ! तुम्हारा पित लाख कमाये ; लेकिन घर में राज मेरा ही रहेगा ! श्राज वह चार पैसे कमाने लगा है, तो तुम्हें मालकिन बनने की हवस हो रही है ; लेकिन उसे पालने-पोसने तुम नहीं श्राई थीं, मैंने ही उसे पड़ा-जिखाकर इस योग्य बनाया है । वाह ! कल की छोकरी श्रीर अभी से यह गुमान !

में रोने लगी। मुह से एक वात न निकली। वाबूजी उस समय जगर कमरे में बैठे कुछ पढ़ रहे थे। ये सब बातें उन्होंने सुनीं। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। रात को जब वह घर आये तो बोले—देखा तुमने आज अम्माँ का कोध ? यहीं अत्याचार है, जिससे स्त्रियों को अपनी ज़िन्दगी पहाड़ मालूम होने लगती है। इन बातों से दृदय में कितनी वेदना होती है, इसका जानना असम्भव है। जीवन भार हो जातां है, दृदय जर्जर हो जाता है, श्रीर मनुष्य की श्रात्मोत्नित उसी प्रकार एक जाती है, जैसे जल, प्रकाश श्रीर वायु के विना पौरे सूख जाते हैं। हमारे घरों में यह वड़ा श्रात्मेर है। श्रव में तो उनका पुत्र ही ठहरा, उनके सामने मुँह नहीं खोल सकता। मेरे ऊपर उनका बहुद वड़ा श्रिषकार है; श्रतप्य उनके विरुद्ध एक शब्द भी कहना मेरे लिये लज्जा की बात होगी, श्रीर यही बन्धन तुम्हारे लिए भी है। यदि तुमने उनकी बातें चुपचाप न सुन ली होतीं, तो मुक्ते बहुत ही दुःख होता। कदाचित् में विष खा लेता। ऐसी दशा में दो ही बातें सम्भव है, या तो सदैव उनकी खुड़कियों-मिड़कियों को सहै जाश्रो, या श्रापने लिये कोई दूसरा रास्ता हूँदो। श्रव इस बात की श्राशा करना, कि श्रममाँ के स्वभाव में कोई परिवर्तन होगा, विलक्षल भ्रम है। बोलो, तुम्हें क्या स्वीकार है!

मैंने डरते-डरते कहा—श्रापकी जो श्राज्ञा हो, वह करूँ। श्रव कभी न पहुँ लिखूँगी, श्रीर जो कुछ वह कहेंगी, वही करूँगी। यदि वह इसी में प्रमन्न हैं, तो यही सही—मुक्ते पढ़-लिखकर क्या करना है ?

बावृ जी—पर यह मैं नहीं चाहता । श्रम्माँ ने श्राज श्रारम्भ किया है । श्रय रोज बढ़ती ही जायँगी। मैं तुम्हें जितना ही सम्य तथा विचारशील बनाने की चेष्टा करूँगा, उतना ही उन्हें दुरा लगेगा, श्रोर उनका गुस्सा तुम्हीं पर उतरेगा। उन्हें पता नहीं, कि जिस श्रायहवा में उन्होंने श्रपनी जिन्दगी बिताई है, वह श्रव नहीं रही। विचार-स्वातंत्र्य श्रोर समयानुक्तता उनकी दृष्ट में श्रधम से कम नहीं। मैंने यह उपाय सोचा है कि किसी दूसरे शहर में चलकर श्रपना श्रहा जमाऊँ। मेरी वकालत भी यहाँ नहीं चलती; इसलिए किसी बहाने की भी श्रावश्यकता न पड़ेगी।

में इस तजवीज़ के विरुद्ध कुछ न बोली ; यद्यपि मुक्ते ख्रकेले रहने से भय लगता या, तथापि वहाँ स्वतंत्र रहने की ख्राशा ने मन को प्रफुलित कर दिया।

( 3 )

उसी दिन से अप्रमाँ ने मुक्तसे बोलना छोड़ दिया। महरियों, पड़ो-वियों और ननदों के आगे मेरा परिहास किया करतीं। यह सुक्ते बहुत तुरा मालूम होता था। इसके बदले यदि वह कुछ भर्ता-तुरी बातें कह लेतीं, तो सुक्ते स्वीकार था। मेरे हृदय से उनकी मान मर्थादा घटने लगी। किसी मनुष्य पर इस प्रकार कटाल करना उसके हृदय से अपने आदर को मिटाने के समान है। भेरे ऊगर सबसे गुरुतर दोपारोपण यह था, कि मैंने बाबूनी पर कोई मोहन-मंत्र कुँक दिया है; यह मेरे इशारों पर चलते हैं: पर यथार्थ में बात उल्टी ही थी।

भाद्र मास था। जन्माष्टमी का त्योहार आया। वर में सब लोगों ने अत रखा। मैंने भी सदैव की भाँति अत रखा। ठाकुर जी का जन्म रात को बरह बजे होने बाला था, हम सब बैठी गाती बजाती थीं। बाबु जी इन असम्य ब्यवहारों के बिचकुन विरुद्ध थे। वह होली के दिन रंग भी न खेलते, गाने-बजाने की तो बात ही अलग। रात की एक बजे जब मैं उनके कमरे में गई, तो मुक्ते समझने लगे—इन प्रकार रारीर को कष्ट देने से क्या लाभ शक्त महापुरुप अवश्य थे, और उनकी पूजा करना हमारा कर्तव्य है; पर इस गाने-बजाने से क्या फायदा ? इस दोंग का नाम धर्म नहीं है। धर्म का सम्बन्ध सचाई और ईमान से है, दिखावे से नहीं।

वावूजी स्वयं इस मार्ग का अनुसरण करते थे। वह भगवद्र्गता की अद्यन्त प्रशंसा करते; पर उसका पाठ कभी न करते थे। उपनिषदों की प्रशंसा में उनके मुख से मानो पुष्प-वृष्टि होने लगती थी; पर मैंने उन्हें कभी कोई उपनिषद् पढ़ते नहीं देखा। वह हिन्दू-धर्म के गृढ़ तत्व-ज्ञान पर लहू थे; पर इसे समयानुकूल नहीं सममते थे। विशेषकर वेदान्त को तो भारत की अवनित का मून कारण सममते थे! वह कहा करते, कि इसी वेदान्त ने हमको चौग्ट कर दिया; हम दुनिया के पदार्थों को तुच्छ सममने लगे, !जिसका फल अब तक भुगत रहे हैं। अब उन्नित का समय है। चुपचाप बैठे रहने से निर्वाह नहीं। संतोष ने ही भारत को ग़ारद कर दिया।

उस समय उनको उत्तर देने की शक्ति मुक्तमें कहाँ थी ? हाँ, ऋव जान पड़ता है, कि वह योरप-सभ्यता के चक्कर में पड़े हुए थे । ऋव यह स्वयं ऐसी बातें नहीं करते, वह जोश ऋव ठंडा हो चला है ।

#### (8)

इसके कुछ दिन बाद इस इलाहाबाद चले ऋ ये। बावृजी ने पहले ही एक-दो मंजिला सकान ले रखा था—पन तरह से सजा-सजाबा। इसारे वहाँ पाँच नौकर थे—दो स्त्रियाँ, दो पुरुष ऋौर एक सहराज। ऋष मैं घर के कुल कास-काज से ह्युटी पा गई। कभी जी घनराता, तो कोई उपन्यास लेकर पटने लगती।

यहाँ फून और पंतन के वर्तन बहुत कम थे। चीनी की रक वियाँ और प्याने में आजमारियों में मजे रखे थे। भेजन मेज पर आता था। बाबूजी बढ़ चाय में भोजन करते। मुम्से पहले कुछ शर्म आजों थी: लेकिन घीरे-थीर में भी मेज हो पर भोजन करते लगी। हमारे पन एक मुन्दर टमटम भी थी। अब हम पैटन विनकृत न चनते। किसी में मिलने दम पग भी जाना होता, तो गाड़ी तैयार कराई जाती। बाबूजी कहते—यही कैशन है!

बावृजी की आमदने अभी बद्दत कम थी। मनी-भाँति खर्च भी न चलता था। कभी-कभी में उन्हें चिन्ताकुल देखती. तो सममानी, कि जब आय इतनी कम है. तो व्यय इतना क्यों बदा रखा है? कोई छोटा-सा मकान ले लो। दो नौकरों में भी काम चल सकता है; लेकिन बावृ जीं, मेरी बातों पर हँम देते और कहते—में अपनी दरिद्रता का दिदोरा अपने-अप क्यों पीटूँ ? दरिद्रता प्रकट करना दरिद्र होने में अधिक दुःख-दायी होता है। भूल जाओं. कि हम लोग निर्धन हैं, फिर लच्मी हमारे पास आप दौड़ी आवेगी। खर्च बद्दान, अपवस्यकताओं का अधिक होना ही द्रव्योपार्जन की पहली सीड़ी है। इसमें हमारी गुप्त शक्तियाँ विक्रित हो जाती हैं। और हम उन कष्टों को मेलते हुए आगे पग घरने के योग्य होते हैं। संतेप दरिद्रता का दूसरा नाम है।

श्रस्तु. हम लेगों का खर्च दिन-दिन बढ़ता ही जाता था। हम लोग समाह में तीन बार थियेटर ज़रूर देखने जाते। सप्ताह में एक बार मित्रों को भीज श्रवश्य ही दिया जाता। श्रव मुक्ते स्काने लगा, कि जीवन का लच्य सुख-भीग ही है। ईश्वर को हमारी उपासना की इच्छा नहीं। उसने इसको उत्तम-उत्तम वस्तुएँ भोगने के लिए ही दी हैं। उनको भोगना ही उसकी सर्वोत्तम त्राराधना है। एक ईसाई लेडी मुभे पढ़ाने तथा गाना सिखाने त्राने लगी। घर में एक पियानो भी त्रा गया। इन्हीं त्रानन्दों में फँसकर मैं रामायण त्रौर भक्तमाल को भूल गई। वे पुस्तकें मुभे त्राप्तिय मालूम होने लगीं। देवतों पर से विश्वास भी उठ गया।

धीरे-धीरे यहाँ के बड़े लोगों से स्नेह और सम्बन्ध बढ़ने लगा। यह एक बिलकुल नई सोसाइटी थी। इसका रहन-सहन, आहार-व्यवहार और आचार-विचार मेरे लिए सर्वथा अनोले थे। मैं इस सोसाइटी में ऐसी जान पड़ती, जैसे मोरों में कौआ। इन लेडियों की बातचीत कभी थियेटर और घुड़दौड़ के विषय में होती, कभी टेनिस, समाचार-पत्रों और अच्छे-अच्छे लेखकों के लेखों पर। उनके चातुर्य, बुद्धि की तीवता, फुतीं और चपलता पर मुक्ते अचंभा होता। ऐसा मालूम होता, कि वे ज्ञान और प्रकाश की पुतलियाँ हैं। वे बिना घूँघट बाहर निकलतीं। मैं उनके साहस पर चिकत रह जाती। वे मुक्ते भी कभी-कभी अपने साथ ले जाने की चेष्टा करतीं; लेकिन मैं लजावश न जा सकती। मैं उन लेडियों को कभी उदास या चिन्तित न पाती। मिस्टर दास बहुत बीमार थे; परन्तु मिसेज दास के माथे पर चिन्ता का चिह्न तक न था। मिस्टर बागड़ी नैनीताल में तपेदिक का हलाज करा रहे थे; पर मिसेज़ बागड़ी नित्य टेनिस खेलने जाती थीं। इस अवस्था में मेरी क्या दशा होती, यह मैं ही जानती हूँ।

इन लेडियों की रीति-नीति में एक आकर्षण-शक्ति थी, जो मुफे खीचे लिये जाती थी। मैं उन्हें सदैव आमोद-प्रमोद के लिए उत्सुक देखती, और मेरा भी जी चाहता कि उन्हीं की भाँति मैं निस्संकोच हो जाती। उनका श्रॅगरेजी वार्चालाप सुनकर मुफे मालूम होता कि वे देवियाँ हैं। मैं अपनी इन त्रुटियों की पूर्चि के लिए प्रयतन किया करती थी।

इसी बीच में मुक्ते एक खेदजनक अनुभव होने लगा; यद्यपि बाबूजी पहले से मेरर अधिक आदर करते, मुक्ते सदैव 'डियर—डार्लिंग' आदि कहकर पुकारते थे, तथापि मुक्ते उनकी बातों में एक प्रकार की बनावट

मालूम होती थी। ऐसा प्रतीत होता, मानो ये बातें उनके हृदय से नहीं, केवल मुख से निकलती हैं। उनके स्नेह श्रीर प्यार में हार्दिक भावों की जगह श्रलंकार ज्यादा होता था; किन्तु श्रीर भी श्रचम्मे की बात तो यह थी, कि श्रव मुक्ते बाबूजी पर वह पहले की-सी श्रद्धा न रही थी। श्रव उनकी सिर की पीड़ा से मेरे हृदय में पीड़ा न होती थी। मुक्तमें श्रात्म-गौरव का श्राविर्माव होने लगा था। श्रव में श्रपना बनाव-श्रृङ्गार इसलिए करती थी, कि संशार में यह भी मेरा एक कर्त्वय है; इसलिए नहीं, कि मैं किसी एक पुरुष की वतधारिणी हूँ। श्रव मुक्ते भी श्रपनी सुन्दरता पर गर्व होने लगा था। मैं श्रव किसी दूसरे के लिए नहीं, श्रपने लिये जीतो थी। त्याग तथा सेवा का भाव मेरे हृदय से लुत होने लगा था।

में श्रव भी परदा करती थी ; परन्तु हृदय श्रपनी सुन्दरता की सरा-हना सुनने के लिए व्याकुल रहता था। एक दिन मिस्टर दास तथा श्रीर भी ऋनेक सभ्यगण बाबूजी के साथ बैठे हुए थे। मेरे श्रीर उनके बीच में केवल एक परदे की ब्राड थी। बावजी मेरी इसिक्क से बहत ही लजित थे। इसे वह अवनी सम्यता में काला घटना समऋते थे। कदाचित् वह दिखाना चाहते थे कि मेरी स्त्री इसलिए परदे में नहीं है, कि वह रूप तथा वस्राभृषणों में किसी से कम है; बल्कि इसलिए, कि श्रमी उसे लज्जा श्राती है। वह मुफ्ते किसी वहाने से बारम्बार परदे के निकट बुलाते. जिसमें उनके मित्र मेरी सुन्दरता श्रौर बस्त्राभूषण देख लें। श्रन्त में कुछ दिन बाद मेरी िक कक गायब हो गई। इलाहाबाद आने के पूरे दो वर्ष बाद मैं बाबूजी के साथ बिना परदे के सैर करने लगी। सैर के बाद टेनिस की नौवत आई। अन्त को मैंने क्लब में जाकर दम लिया। पहले यह टेनिस श्रीर क्लब मुक्ते तमाशा-सा मालूम होता था, मानो वे लोग व्यायाम के लिए नहीं : बल्कि फैशन के लिए टेनिस खेलने ब्राते थे। वे कभी न भूलते थे, कि इम टेनिस खेल रहे हैं। उनके प्रत्येक काम में, मुकने में, दौड़ने में, उथकने में एक कृत्रिमता होती थी, जिससे यह प्रतीत होता था कि इस खेल का प्रयोजन कसरत नहीं, केवल दिखावा है।

क्रव में इससे भी विचित्र अवस्या थी। वह पूरा स्वाँग था, भद्दा श्रीर वेजोड़। लोग श्रॅंगरेज़ी के चुने हुए शब्दों का प्रयोग करते थे. जिनमें कोई सार न होता था, नकली हँसी हँसते थे, जिसका कोई अपन-सर न होता था, स्त्रियों की वह फूहड़ निर्लंज्जता ऋौर पुरुषों की वह भावशून्य स्त्री-पूजा मुक्ते तिनक भी न भाती थी। चारों स्त्रोर स्त्रॅगरेज़ी चाल-दाल की एक हास्यजनक नक्कल थी; परन्तु कमशः मैं भी वही रंग पकड़ने श्रौर उन्हीं का श्रनुकरण करने लगी । श्रव मुक्ते श्रनुभव हश्रा, कि इस प्रदर्शन-लोलुपता में कितनी शक्ति है। मैं स्त्रव नित्य नये शृङ्कार करती, नित्य नया रूप भरती, केवल इसलिए कि क्लब में सबकी आँखों में चुभ जाऊँ ! श्रव मुफ्ते बाबूजी की सेवा-सत्कार से श्रधिक श्रपने बनाव-शृङ्खार की धुन रहती थी। यहाँ तक कि यह शौक एक नशा-सा बन गया । इतना ही नहीं, लोगों से ऋपने सौन्दर्य की प्रशंसा सुनकर मुक्ते एक अभिमान-मिश्रित श्रानन्द का श्रनुभव होने लगा। मेरी लज्जाशीलता की सीमाएँ विस्तृत हो गई। वह दृष्टिपात, जो कभी मेरे शरीर के प्रत्येक रोएँ को खड़ा कर देता, श्रीर वह हास्य-कटाच, जो कभी मुभे विष खा लेने को प्रस्तुत कर देता, उनसे ऋव मिमे एक उनमाद-पूर्ण हर्ष होता था ; परन्तु जब कभी मैं अपनी अवस्था पर आन्तरिक दृष्टि डालती, तो मुमे वडी घवराहट होती थी। यह नाव किस घाट लगेगी? कभी-कभी इरादा करती, कि क्लब न जाऊँगी ; परन्तु समय स्राते ही फिर तैयार हो जाती। मैं अपने वश में न थी। मेरी सत्कल्पनाएँ निर्वल हो गई थीं।

( 4 )

दो वर्ष श्रीर बीत गये, श्रीर श्रव बाबूजी के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। वह उदास श्रीर चिंतित रहने लगे। मुक्तसे बहुत कम बोलते। ऐसा जान पड़ता, कि इन्हें कठिन चिन्ता ने घेर रखा है, या कोई बीमारी हो गई है। मुँह बिलकुल सूखा रहता था। तिनक-तिनक-सी बात पर नौकरों से क्षाने लगते, श्रीर बाहर बहुत कम जाते।

श्रभी एक ही मास पहले वह सौ काम छोड़कर क्लब श्रवश्य जाते थे, बहाँ गये विना उन्हें कल न पड़ती थी; पर श्रव श्रिषकतर श्रपने कमरे में श्रारामकुसी पर लेटे हुए समाचार पत्र श्रौर पुस्तकें देखा करते थे। मेरी समक्त में न श्राता, कि बात क्या है ?

एक दिन उन्हें बड़े ज़ोर का बुखार आया, दिन-भर बेहोश पड़े रहे;
परन्तु मुफे उनके पास बैठने में अनकुस-सा लगता था। मेरा जी एक
उपन्यास में लगा हुआ था। उनके पास जाती और पल-भर में फिर लौट
आती थी। टेनिस का समय आया, तो दुविधा में पड़ गई, कि जाऊँ या
न जाऊँ। देर तक मन में यह संग्राम होता रहा। अन्त को मैंने यही
निर्ण्य किया, कि भेरे यहाँ रहने से यह कुछ अच्छे तो हो नहीं जायँगे,
इससे मेरा यहाँ बैठा रहना बिलकुल निरर्थक है। मैंने बढ़िया वस्त्र पहने,
और रैकेट लेकर क्लब-धर जा पहुँची। वहाँ मैंने मिसेज़ दास और मिसेज़
बागची से बाबूजी की दशा बतलाई, और सजल नेत्र चुपचाप बैठी रही।
जब सब लोग कोर्ट में जाने लगे, और मिस्टर दास ने मुफसे चलने को
कहा, तो मैं एक ठंडी आह भरकर कोर्ट में जा पहुँची और खेलने लगी।

त्राज से तीन वर्ष पूर्व बावूजी को इसी प्रकार बुखार आ गया था, मैं रात-भर उन्हें पंखा फज़ती रही थी। हृदय व्याकुल था, और यही जी चाहता था, कि इनके बदले मुफ्ते बुखार आ जाय; परन्तु यह उठ बैठें! पर अब हृदय तो स्नेह-शून्य हो गया था, दिखावा अधिक था। अकेले रोने की मुफ्तमें च्नमता न रह गई थी। मैं सदैव की भाँति रात को नौ बजे लौटी। बाबूजी का जी कुछ अच्छा जान पड़ा। उन्होंने मुफ्ते केवल दबी दृष्टि से देखा, और करवट बदल ली; परन्तु मैं लेटी, तो मेरा ही हृदय मुफ्ते अपनी स्वार्थपरता और प्रमोदासक्ति पर धिक्कारता रहा।

में अब अँगरेजी उपन्यासों को समम्मने लगी थी। इमारी बात-चीत अधिक उत्कृष्ट और आलोचनात्मक होती थी।

हमारी सभ्यता का आदर्श अब बहुत ही उच हो गया था। हमको अब अपनी मित्र-मंडली से बाहर दूसरों से मिलने-जुलने में संकोच होता था। अब हम अपने से छोटी श्रेणी के लोगों से बोलने में अपना त्रापमान समस्तते थे। नौकरों को श्रापना नौकर समस्तते थे, श्रीर वस, इसको उनके निजी मामलों से कुछ मतलब न था। इस उनसे श्रालग रहकर उनके ऊपर श्रापना रोब जमाये रखना चाहते थे। इमारी इच्छा यह थी, कि वह इम लोगों को साहब समसें। हिन्दुस्तानी स्त्रियों को देखकर मुक्ते उनसे घृणा होती थी; उनमें शिष्टता न थी। खैर।

बाबूजी का जी दूसरे दिन भी न सँभला । मैं क्लब न गई; परन्तु जब लगातार तीन दिन तक उन्हें बुखार त्याता गया, त्यौर मिसेज़ दास ने बारम्बार एक नर्स बुलाने का त्यादेश किया, तो मैं सहमत हो गई। उस दिन से रोगी की सेवा-शुश्रूषा से छुड़ी पाकर बड़ा हर्ष हुन्या। यद्यि दो दिन मैं क्लब न गई थी; परन्तु मेरा जी वहीं लगा रहता था; बल्कि स्रपने भीरता पूर्ण त्याग पर कोध भी स्राता था।

एक दिन तीसरे पहर में कुर्सी पर लेटी हुई एक ऋँगरेज़ी पुस्तक पढ़ रही थी। श्रवानक मन में यह विचार उठा, कि बाबूजी का बुखार श्रसाध्य हो जाय, तो १ परन्तु इस विचार से मुक्ते लेश-मात्र भी दुःख न हुआ। मैं इस शोकमय कल्पना का मन-ही-मन श्रानन्द उठाने लगी। मिसेज़ दास, मिसेज़ नायझ, मिसेज़ श्रीवास्तव, मिस खरे, मिसेज़ शरगा श्रवश्य ही मातमपुर्धी करने श्रावेंगी। उन्हें देखते ही मैं सजल नेत्र हो उठूँगी, श्रीर कहूँगी—बहनो! मैं लुट गई। हाय, मैं लुट गई! श्रव मेरा जीवन ऋँधेरी रात के भयावह वन या श्मशान के दीपक के समान है! परन्तु मेरी श्रवस्था पर दुःख न प्रकट करो। मुक्तपर जो पड़ेगी, उसे मैं उस महान् श्रात्मा की मोज्ञ के विचार से सह लूँगी।

मैंने इस प्रकार मन में एक शोक-पूर्ण व्याख्यान की रचना कर डाली। यहाँ तक कि श्रपने उस वस्त्र के विषय में भी निश्चय कर लिया, जो मृतक के साथ श्मशान जाते समय पहनूँगी।

इस घटना की शहर-भर में चर्चा हो जायगी। सारे कैंटोन्मेंट के लोग सुफे समवेदना के पत्र भेजेंगे। तब मैं उनका उत्तर समाचार-पत्रों में प्रकाशित करा दूँगी कि मैं प्रत्येक शोक-पत्र का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हृदय के टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं, उसे रोने के सिवा और किसी काम के लिए समय नहीं है। मैं इस हमदर्दी के लिए उन लोगों की कृतज्ञ हूँ, श्रीर उनसे विनय-पूर्वक निवेदन करती हूँ, कि वे मृतक की श्रात्मा की सद्गति के निमित्त ईश्वर से प्रार्थना करें।

मैं इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी, कि नर्स ने आकर कहा—आपको साहब याद करते हैं। यह मेरे क्लब जाने का समय था। मुफ्ते उनका बुलाना अखर गया; लेकिन क्या करती, किसी तरह उनके पास गई। बाबूजी को बीमार हुए लगभग एक मास हो गया था। वह अत्यन्त दुर्बल हो रहे थे। उन्होंने मेरी ओर विनय-पूर्ण दृष्टि से देखा। उसमें आँस् भरे हुए थे। मुक्ते उन पर दया आई। वैठ गई, और ढादस देते हुए बोली—क्या करूँ ? कोई दूसरा डाक्टर बुलाऊँ ?

बाबूजी आँखें नीची करके अत्यन्त करुणा-भाव से बोले— मैं यहाँ कभी नहीं अञ्छा हो सकता, मुक्ते अम्माँ के पास पहुँचा दो।

मैंने कहा—क्या श्राप समकते हैं, कि वहाँ श्रापकी चिकित्सा यहाँ से अच्छी होगी ?

वावूजी बोले—क्या जाने क्यों मेरा जी श्रम्माँ के दर्शनों को लाला-यित हो रहा है। मुक्ते ऐसा मालूम होता है कि मैं वहाँ विना दवा-दर्पन के भी श्रच्छा हो जाऊँगा।

मैं--यह स्रापका केवल विचार-मात्र है।

बाबूजी—शायद ऐसा ही हो ; लेकिन मेरी यह विनय स्वीकार करो । मैं इस रोग से नहीं, इस जीवन से ही दुःखित हूँ ।

मैंने अचरज से उनकी श्रोर देखा।

बाबूजी फिर बोले—हाँ, मैं इस ज़िंदग़ी से तंग आ गया हूँ । मैं अब समक्त रहा हूँ, कि मैं जिस स्वच्छ, लहराते हुए निर्मल जल की ओर दौड़ा जा रहा था, वह मरु-भूमि है। मैं इस प्रकार के जीवन के बाहरी रूप पर लट्टू हो रहा था; परन्तु अब सुक्ते उसकी आन्तरिक अवस्थाओं का बोध हो रहा है। इन चार वर्षों में मैंने इस उपवन में खूब अमण् किया, और उसे आदि से अन्त तक कंटकमय पाया। यहाँ न तो हृदय की शांति है, न आस्मिक आनन्द। यह एक उन्मत्त, अशान्तिमय, स्वार्थ-पूर्ण विलास-

युक्त जीवन है। यहाँ न नीति है न धर्म, सहानुभूति न सहृदयता।
परमात्मा के लिए मुक्ते इस अगिन से बचाओ। यदि और कोई उपाय न
हो तो अग्माँ को एक पत्र ही लिख दो। वह अवश्य यहाँ आवेंगी।
अपने अभागे पुत्र का दुःख उनसे न देखा जायगा। उन्हें इस सोसाइटी
की हवा अभी नहीं लगी, वह आवेंगी। उनकी वह ममता-पूर्ण दृष्टि, वह
हनेह-पूर्ण मुश्रूषा मेरे लिए सो औपिधयों का काम करेगी। उनके मुख
पर वह ज्योति प्रकाशमान होगी, जिसके लिए मेरे नेत्र तरस रहे हैं।
उनके हृदय में स्नेह है, विश्वास है। यदि उनकी गोद में में मर भी जाऊँ
तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी।

में सममी, कि यह बुखार की वक सक है। नर्स से कहा—ज़रा इसका टेंपरेचर तो लो, में अभी डाक्टर के पास जाती हूँ। मेरा हृदय एक अज्ञात भय से काँपने लगा। नर्स ने थरमामीटर निकाला; परन्तु ज्यों ही वह वावूजी के समीप गई, उन्होंने उसके हाथ से वह यंत्र छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके दुकड़े-दुकड़े हो गये। फिर मेरी ओर एक अवहेलना-पूर्ण दृष्टि से देखकर कहा—साफ्र-साफ्त क्यों नहीं कहती हो कि में क्लब-घर जाती हूँ, जिसके लिये तुमने ये वस्त्र धारण किये हैं और गाउन पहनी है। खैर, उधर से घूमती हुई यदि डाक्टर के पास जाना, तो उनसे कह देना कि यहाँ टेंपरेचर उस विन्दु पर आ पहुँचा है, जहाँ आग लग जाती है।

में और भी अधिक भयभीत हो गई। हृदय में एक करुण चिन्ता का संचार होने लगा। गला भर आया। वाबूजी ने नेत्र मूँद लिये थे, और उनकी साँस वेग से चल रही थी। मैं द्वार की ओर चली कि किसी को डाक्टर के पास भेजूँ। यह फटकार सुनकर स्वयं कैसे जाती? इतने में वाबूजी उठ बैठे और विनीत भाव से बोले — श्यामा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात दो सप्ताह से मन में थी; पर साहस न हुआ। आज मैंने निश्चय कर लिया है कि कह ही डालूँ। मैं अब फिर अपने घर जाकर वही पहले की-सी जिन्दगी बिताना चाहता हूँ। मुक्ते अब इस जीवन से घृणा हो गई है, और यही मेरी बीमारी का मुख्य कारण है। मुक्ते शारी-

रिक नहीं, मानसिक कष्ट है। मैं फिर तुम्हें वही पहले की-सी सलज्ज, नीचा सिर करके चलनेवाली, पूजा करनेवाली, रामायण पढ़नेवाली, घर का काम-काज करनेवाली, चरखा कातनेवाली, ईश्वर से डरनेवाली, पित- श्रद्धा से पिरपूर्ण स्त्री देखना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, तुम मुफे निराश न करोगी। तुमको सोलहो आने अपनी बनाना और सोलहो आने तुम्हारा बनना चाहता हूँ। मैं आब समफ गया, कि उसी सादे पिवित्र जीवन में वास्तविक सुख है। बोलो, स्वीकार है? तुमने सिदैव भेरी आज्ञाओं का पालन किया है, इस समय निराश न करना; नहीं तो इस कृष्ट और शोक का न जाने कितना मयंकर परिणाम हो!

में सहसा कोई उत्तर न दे सकी। मन में सोचने लगी—इस स्वतन्त्र जीवन में कितना सुल था ? ये मजे वहाँ कहाँ ? क्या इतने दिन स्वतन्त्र वायु में विचरण करने के पश्चात् फिर उसी पिंजड़े में जाऊँ ? वही लौंड़ी बनकर रहूँ ? क्यों इन्होंने मुक्ते वर्षों स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ाया, वर्षों देवतों की, रामायण की, पूजा-पाठ की, व्रत उपवास की वुराई की, इसी उड़ाई ? अब जब मैं उन बातों को मूल गई, उन्हें मिथ्या समक्ते लगी, तो फिर मुक्ते उसी अन्धकृप में उक्तेलना चाहते हैं। मैं तो इन्हीं की इच्छा के अनुसार चलती हूँ, फिर मेरा अपराध क्या है ? लेकिन बाबूजी के मुख पर एक ऐसी दीनता पूर्ण विवशता थी, कि मैं प्रत्यच्च अस्वीकार न कर सकी। बोली—आखिर आपको यहाँ क्या कष्ट है ?

में उनके विचारों की तह तक पहुँचना चाहती थी।

बाबू जी फिर उठ बैठे, और मेरी श्रोर कठोर दृष्टि से देखकर बोले— बहुत ही श्रच्छ होता, कि तुम इस प्रश्न को मुक्तसे पूछने के बदले श्रपने ही हृदय से पूछ लेता। क्या श्रव मैं तुम्हारे लिये वही हूँ, जो श्राज से तीन वर्ष पहले था? जब मैं तुमसे श्रिक शिचा-प्राप्त, श्रिषक। बुद्धि-मान, श्रिषक जानकार होकर तुम्हारे लिये वह नहीं रहा जो पहले था— तुमने चाहे इसका श्रवभव न किया हो; परन्तु मैं स्वयं कह रहा हूँ—तो मैं कैसे श्रवमान करूँ, कि उन्हीं भावों ने तुम्हें स्खलित न किया होगा? नहीं, बल्कि प्रत्यच्च चिह्न देख पड़ते हैं, कि तुम्हारे हृदय पर उन भावों

का श्रीर भी श्रधिक प्रभाव पड़ा है। तुमने श्रपने को ऊपरी बनाव-चुनाव श्रीर विलास के भँवर में डाल दिया है. श्रीर तुम्हें उसकी लेशमात्र भी सुध नहीं है । श्रव मुक्ते पूर्ण विश्वास हो गया, कि सभ्यता, स्वेच्छाचारिता का भूत स्त्रियों के कोमल हृदय पर बड़ी सुगमता से कब्जा कर सकता है। क्या अब से तीन वर्ष पूर्व भी तुम्हें यह साहस हो सकता था, कि मफे इस दशा में छोडकर किसी पड़ोसिन के यहाँ गाने-बजाने चली जातीं ? मैं विछीने पर पड़ा रहता, श्रीर तुम किसी के घर जाकर कलोलें करतीं ? स्त्रियों का हृ स्य ब्राधिकय-प्रिय होता है : परन्त इस नवीन त्राविक्य के बदले मुक्ते वह पुराना ऋाधिक्य कहीं ज्यादा पसन्द है। उस त्राधिक्य का फल ब्रात्मिक एवं शारीरिक अभ्युद्य श्रीर हृद्य की पवि-त्रता थी ; पर इस आधिक्य का परिणाम है छिछोरापन, निर्लाज्जता. दिखावा स्त्रीर स्वेच्छाचार । उस समय यदि तुम इस प्रकार मिस्टर दास के सम्मुख हँ सतीं-बोलतीं, तो मैं या तो तुम्हें मार डालता, या स्वयं विष-पान कर लेता : परन्त बेहवाई ऐसे जीवन का प्रधान तत्त्व है । मैं सब कुछ स्वयं देखता श्रीर सहता हूँ, कदाचित सहै भी जाता. यदि इस बीमारी ने मुक्ते सचेत न कर दिया होता । ऋब यदि तम यहाँ बैठी भी रही. तो मुक्ते सन्तीय न होगा ; क्योंकि मुक्ते यह विचार दुखित करता रहेगा, कि तुम्हारा हृदय यहाँ नहीं है । मैंने अपने को उस इन्द्र-जाल से निकालने का यह निश्चय कर लिया है, जहाँ धन का नाम मान है, इन्द्रिय-लिप्सा का सम्यता श्रीर भ्रष्टता का विचार-स्वातंत्र्य। बोलो, मेरा प्रस्ताव स्वीकार है ?

मेरे हृदय पर वज्रपात सा हो गया। बावू जी का अभिप्राय पूर्णतया हृदयंगम हो गया। अभी हृदय में कुछ पुरानी लज्जा वाकी थी। यह यंत्रणा असहा हो गई। लज्जा पुनर्जीवित हो उठी। अन्तरात्मा ने कहा—अवश्य! में अब वह नहीं हूँ, जो पहले थी। उस समय मैं इनको अपना इष्टदेव मानती थी, इनकी आज्ञा शिरोधार्य थी; पर अब वह मेरी दृष्टि में एक साधारण मनुष्य हैं। मिस्टर दास का चित्र मेरे नेत्रों के सामने खिंच गया। कल मेरे इटय पर इस दरात्मा की बातों का कैमा नशा छा

गया था, यह सोचते ही नेत्र लज्जा से मुक गये। बावूजी की म्रान्तरिक म्रवस्था उनके मुखड़े ही से प्रकाशमान हो रही थी। स्वार्थ स्त्रीर विलास-लिप्सा के विचार मेरे हृदय से दूर हो गये थे। उनके बदले ये शब्द ज्वलंत म्रद्धों में लिखे हुए नजर म्राये—तृने फैशन म्रोर वस्त्रामुषणों में म्रवश्य उन्नति की है, तुम्पमें न्रायने स्वत्वों का ज्ञान हो म्राया है, तुम्पमें जीवन के मुख भोगने की योग्यता म्राधिक हो गई है, तु म्रव म्राधिक गर्विणी, हढ़ हृदय म्रीर शिद्धा-सम्पन्न भी हो गई; लेकिन तेरे म्रात्मिक-बल का विनाश हो गया; क्योंकि तु म्रापने कर्तव्य को मूल गई।

मैं दोनों हाथ जोड़कर बाबूजी के चरणों पर गिर पड़ी। कंठ रघ गया, एक शब्द भी मुँह से न निकला, ऋश्रु-घारा बह चली! ऋब मैं फिर ऋपने घर पर ऋा गई हूँ। ऋम्माँजी ऋब मेरा ऋधिक सम्मान करती हैं, बाबूजी सन्तुष्ट देख पड़ते हैं। वह ऋब स्वयं प्रतिदिन सन्ध्या-वन्दन करते हैं।

मिसेज दास के पत्र कभी-कभी श्राते हैं। वह इलाहाबादी सोसाइटी के नवीन समाचारों से भरे होते हैं। मिस्टर दास श्रौर मिस भाटिया के सम्बन्ध में कलुषित बातें उड़ रही हैं। मैं इन पत्रों का उत्तर तो दे देती हूँ; परन्तु चाहती हूँ कि वह श्रव न श्राते, तो श्रच्छा होता। वह सुके उन दिनों की याद दिलाते हैं, जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ।

कल बाबूजी ने बहुत-सी पुरानी पोथियाँ अग्निदेव को अर्पण कीं। उनमें आसकर वाइल्ड की कई पुस्तकें थीं। वह अब अँगरेज़ी-पुस्तकें बहुत कम पढ़ते हैं। उन्हें कार्लाइल, रिक्तिन और एमरसन के सिवा और कोई पुस्तक पढ़ते में नहीं देखती। मुफ्ते तो अपनी रामायण और महाभारत में फिर वही आनन्द प्राप्त होने लगा है। चरखा अब पहले से अधिक चलाती हूँ; क्योंकि इस बीच में चरखे ने खूब प्रचार पा लिया है।

## बैंक का दिवाला

लखनऊ नेशनल-वैंक के बड़े दफ्तर में लाला साईदास आरामकुसीं पर लेटे हुए शेयरों का भाव देख और सोच रहे थे, कि इस बार हिस्से-दारों को मुनाफ़ा कहाँ से दिया जायगा ? चाय, कोयला या जूट के हिस्से खरीदने, चाँदी सोने या रई का सड़ा करने का इरादा करते; लेकिन नुक्कसान के भय से कुछ तय न कर पाते थे। नाज के व्यापार में इस बार बड़ा घाटा रहा, हिस्सेदारों के दादस के लिए हानि-लाभ का किल्पत ब्योरा दिखाना पड़ा और नफा पूँजी से देना पड़ा। इससे फिर नाज के व्यापार में हाथ डालते जी काँपता था।

पर रुपए को बेकार डाल रखना श्रसम्भव था। दो-एक दिन में उसे कहीं-न-कहीं लगाने का उचित उपाय करना जरूरी था; क्योंकि डाइ-रेक्टरों की तिमाही बैठक एक ही सप्ताह में होनेवाली थी, श्रीर यदि उस समय कोई निश्चय न हुश्रा, तो श्रागे तीन महीने तक फिर कुछ न हो सकेगा, श्रीर छःमाही के सुनाफे के बँटवारे के समय फिर वही फरजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसका बार-वार सहन करना वैंक के लिए कठिन है। बहुत देर तक इस उलक्षन में पड़े रहने के बाद साईदास ने वस्टी वजाई। इस पर बगल के दूसरे कमरे से एक बंगाली बाबू ने सिर निकालकर काँका।

साईदास—ताता-स्टील-कम्पनी को एक पत्र लिख दीजिये, कि अपना नया वैलेंस शीट भेज दें।

बाव्—उन लोगों को रुपया का ग़रज़ नहीं। चिड़ी का जवाब नहीं देता।

साईदास—श्रंच्छा, नागपुर की स्वदेशी मिल को लिखिये। बाबू—इसका कारोबार अच्छा नहीं है। अभी उसके मज़दूरों ने इड़ताल किया था। दो महीना तक मिल बन्द रहा। साईदास—श्रजी तो कहीं लिखो भी! तुम्हारी समक्त में सारी दुनिया वेईमानों से भरी है।

बावू—बाबा, लिखने को तो हम सब जगह लिख दें; मगर खाली लिख देने से तो कुछ लाभ नहीं होता ।

लाला साईदास श्रपनी कुल-प्रतिष्ठा श्रीर मर्यादा के कारण वैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर हो गये थे; पर व्यावहारिक बातों से श्रपरिचित थे। यही वंगाली बाबू इनके सलाहकार थे, श्रीर बाबू साहब को किसी कारखाने या कंपनी पर भरोसा न था। इन्हीं के श्रविश्वास के कारण पिछले साल बैंक का रुपया सन्दूक से बाहर न निकल सका था, श्रीर श्रव बही रंग फिर दिखाई देता था। साईदास को इस कठिनाई से बचने का कोई उपाय न स्फता था। न इतनी हिम्मत थी, कि श्रपने भरोसे किसी व्यापार में हाथ डालें। बेचैनी की दशा में उठकर कमरे में टहलने लगे, कि दरबान ने श्राकर खबर दी—बरहल की महारानी की सवारी श्राई है।

( २ )

लाला साईदास चौंक पड़े। बरहल की महारानी को लखनऊ श्राये तीन-चार दिन हुए थे, श्रीर हर एक के मुँह से उन्हीं की चर्चा सुनाई देती थी। कोई उनके पहनावे पर सुग्ध था, कोई सुन्दरता पर, कोई उनकी स्वच्छद वृत्ति पर। यहाँ तक कि उनकी दासियाँ श्रीर सिपाही श्रादि भी लोगों की चर्चा के पात्र बने हुए थे। रायल होटल के द्वार पर दर्शकों की भीड़-सी लगी रहती है। कितने ही शौकीन, वेफिकरे लोग इतर-फरोश, बज़ाज़ या तम्बाक़्गर का वेष घरकर उनका दर्शन कर चुके थे। जिधर से महारानी की सवारी निकल जाती, दर्शकों के उट लग जाते थे। वाह-वाह, क्या शान है! ऐसी इराक्की जोड़ी लाट साहब के सिवा किसी राजा-रईस के यहाँ तो शायद ही निकले, श्रीर सजावट भी क्या खूब है! भई, ऐसे गोरे श्रादमी तो यहाँ भी नहीं दिखाई देते। यहाँ के रईस तो मृगांक, चन्द्रोदय श्रीर ईरवर जाने, क्या-क्या खाक-वला खाते

हैं; पर किसी के बदन पर तेज या प्रकाश का नाम नहीं। ये लोग न जाने क्या भोजन करते ग्रौर किस कूएँ का पानी पीते हैं, कि जिसे देखिये, ताज़ा सेब बना हुन्ना है। यह सब जल-वायु का प्रभाव है।

वरहल उत्तर दिशा में नैपाल के समीप, ऋंग्रेज़ी-राज्य में एक रियासत थी। यद्यपि जनता उसे बहुत मालदार समम्मती थीं; पर वास्तव में उस रियासत की ऋामदनी दो लाख से ऋषिक न थी। हाँ, च्लेत्रफल बहुत विस्तृत था। बहुत भूमि ऊसर ऋौर उजाड़ थी। बसा हुऋा भाग भी पहाड़ी ऋौर बंजर था। जमीन बहुत सस्ती उठती थी।

लाला साईदास ने तुरन्त श्रलगनी से रेशमी सूट उतार कर पहन लिया श्रीर मेज पर श्राकर इस शान से बैठ गये, मानो राजा-रानियों का यहाँ श्राना कोई साधारण बात नहीं। दफ्तर के क्लर्क भी सँमल गये। सारे वैंक में सन्नाटे की हलचल पैदा हो गई। दरबान ने पगड़ी सँमाली। चौकीदार ने तलवार निकाली, श्रीर श्रपने स्थान पर खड़ा हो गया। पंखा-कुली की मीठी नींद भी टूटी श्रीर वंगाली बाबू महारानी के स्वागत के लिए दफ़्तर से बाहर निकले।

साईदास ने बाहरी ठाट तो बना लिया; किन्तु चित्त स्राशा स्रौर भय से चंचल हो रहा था। एक रानी से व्यवहार करने का यह पहला ही स्रवसर था; घवराते थे, कि वात करते बने या न बने। रईसों का मिज़ाज स्रासमान पर होता है। मालूम नहीं, मैं बात करने में कहाँ चूक जाऊँ। उन्हें इस समय स्रपने में एक कमी मालूम हो रही थी। वह राजसी नियमों से स्रानमिज्ञ थे। उनका सम्मान किस प्रकार करना चाहिये, उनसे बातें करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिये, उनकी मर्यादा-रच्चा के लिए कितनी नम्रता उचित है, इस प्रकार के प्रश्नों से वह बड़े स्रसमंजस में पड़े हुए थे, स्रौर जी चाहता था, कि किसी तरह इस परीच्चा से शीघ छुटकारा हो जाय। व्यापारियों, मामूली जमींदारों या रईसों से वह रखाई स्रौर सफ़ाई का बर्ताव किया करते थे, स्रौर पढ़े-लिखे सज्जनों से शील स्रौर शिष्टता का। उन स्रवसरों पर उन्हें किसी विशेष विचार की स्रावश्यकता न होती थी; पर इस समय बड़ी परेशानी हो

ं रही थी। जैसे कोई लंका-वासी तिब्बत में आर गया हो, जहाँ के रस्म-रवाज श्रीर बातचीत का उसे ज्ञान न हो।

एकाएक उनकी दृष्टि घड़ी पर पड़ी। तीसरे पहर के चार बज चुके थे; परन्तु घड़ी अभी दोपहर की नींद में मग्न थी। तारील की सूई ने दौड़ में समय को भी मात कर दिया था। वह जल्दी से उठे, कि घड़ी को ठीक कर दें, इतने में महारानी का कमरे में पदार्पण हुआ। साईदास ने घड़ी को छोड़ा और महारानी के निकट जा बग़ल में खड़े हो गये। निश्चय न कर कर सके, कि हाथ मिलावें या मुक्कर सलाम करें। रानीजी ने स्वयं हाथ बढ़ाकर उन्हें इस उल मन से छुड़ाया।

जब लोग कुर्सियों पर बैठ गये, तो रानी के प्राइवेट-सेकेटरी ने व्यवहार की वातचीत शुरू की। वरहल की पुरानी गाथा सुनाने के बाद उसने उन उन्नतियों का वर्णन किया, जो रानी साहव के प्रयत्न से हुई थीं। इस समय नहरों की एक शाखा निकाल ने के लिए दस लाख रुपयों की श्रावश्यकता थी; परन्तु उन्होंने एक हिन्दुस्तानी वैंक से ही व्यवहार करना श्रव्हा समसा। श्रव यह निर्णय नेशनल वैंक के हाथ में था, कि वह इस श्रवसर से लाभ उठाना चाहता है; या नहीं?

वंगाली बाबू—हम रुपया दे सकता है; मगर काग़ज़-पत्तर देखें बिना कुछ नहीं कर सकता।

सेकेंटरी--ग्राप कोई जमानत चाहते हैं ?

साईदास उदारता से बोले-महाशय, जमानत के लिए श्रापकी ज़बान ही काफ़ी है।

वंगाली बाबू—ग्रापके पास रियासत का कोई हिसाब-किताब है ? लाला साईदास को ग्रपने हेडक्लर्क का दुनियादारी का वर्ताव श्रच्छा न लगता था। वह इस समय उदारता के नशे में चूर थे। महा-रानी की स्रत ही पक्की जमानत थी। उनके सामने काग़ज़ श्रौर हिसाब का वर्णन करना बनियापन जान पड़ता था, जिससे श्रविश्वास की गंध श्राती है। महिलाओं के सामने हम शील और संकोच के पुतले बन जाते हैं। साईदास वंगाली वाबू की ओर क्रू-कठोर दृष्टि से देखकर बोले— काग़ज़ों की जाँच कोई आवश्यक बात नहीं है, केवल हमको विश्वास होना चाहिये।

वंगाली वाबू-डाइरेक्टर लोग कभी न मानेगा ।

साईदास--हमको इसकी परवाह नहीं ; हम अपनी जिम्मेदारी पर रूपए दे सकते हैं।

रानी ने साई दास की ऋोर कृतज्ञता-पूर्ण दृष्टि से देखा । उनके होठों पर हलकी सुसकिराहट दिखलाई पड़ी ।

#### ( ३ )

परन्तु डाइरेक्टरों ने हिसाब-किताव, श्राय व्यय देखना श्रावश्यक समका, श्रीर यह काम लाला साईदास के ही सिपुर्द हुश्रा; क्योंकि श्रीर किसी को श्रपने काम से फुर्सत न थी, कि वह एक पूरे दफ्तर का मुश्राइना करता। साईदास ने नियम-पालन किया। तीन-चार दिन तक हिसाब जाँचते रहे, तव श्रपने इतमीनान के श्रनुकूल रिपोर्ट लिखी। मामला तय हो गया। दस्तावेज़ लिखा गया, रुपये दे दिये गये। नौ रुपये सैकड़े ब्याज ठहरा।

तीन साल तक वैंक के कारोवार में अञ्छी उन्नति हुई। छुठे महीने विना कहे-सुने पैंतालीस हजार रुपयों की थैली दफ्तर में आ जाती थी। व्यवहारियों को पाँच रुपये सैकड़े ब्याज दे दिया जाता था। हिस्सेदारों को सात रुपए सैकड़े लाभ था।

साईदास से सब लोग प्रसन्न थे। सब लोग उनकी स्म-ब्र्म की प्रशंसा करते थे। यहाँ तक कि बंगाली बाबू भी घीरे-घीरे उनके कायल होते जाते थे। साईदास उनसे कहा करते — बाबूजी, विश्वास संसार से न कभी लुप्त हुआ है, और न होगा। सत्य पर विश्वास रखना प्रत्येक मनुष्य का घर्म है। जिस मनुष्य के चित्त से विश्वास जाता रहता है, उसे मृतक समकना चाहिये। उसे जान पड़ता है, मैं चारों ब्रोर

शत्रुत्रों से विरा हुन्ना हूँ । बड़े-से-बड़े सिद्ध-महात्मा भी इसे रँगे-सियार जान पड़ते हैं। सचे-से-सचे देश-प्रेमी उसकी दृष्टि में अपनी प्रशंसा के भखे ही ठहरते हैं। संसार उसे सीचे श्रीर छल से परिपूर्ण दिखाई देता है। यहाँ तक कि उसके मन से परमात्मा पर श्रद्धा श्रीर भक्ति ल्रप्त हो जाती है। एक प्रसिद्ध फिलॉस्फर का कथन है, कि प्रत्येक मनुष्य को, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई प्रत्यचा प्रमाण न पात्रो. भल मानस समको। वर्तमान शासन-प्रथा इसी महत्व-पूर्ण सिद्धान्त पर गठित है। श्रीर, घुणा तो किसी से करनी ही न चाहिये। हमारी श्रात्माएँ पवित्र हैं। उनसे घृणा करना परमात्मा से घृणा करने के समान है। यह मैं नहीं कहता, कि संसार में कपट-छल है ही नहीं। है, ऋौर बहुत ऋधि-कता से है : परन्तु उसका निवारण अविश्वास से नहीं, मानव-चरित्र ज्ञान से होता है, ऋौर यह एक ईश्वर-दत्त गुगा है। मैं यह दावा तो नहीं करता ; परन्तु मुक्ते विश्वास है, कि मैं मनुष्य को देखकर उसके स्रांतरिक भावों तक पहुँच जाता हूँ। कोई कितना ही वेष बदले, रंग रूप सँवारे: परन्त मेरी अन्तर्देष्टि को धोका नहीं दे सकता। यह भी ध्यान रखना चाहिये, कि विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है, स्रौर स्रविश्वास ' से अविश्वास । यह प्राकृतिक नियम है । जिस मनुष्य को ग्राप शुरू से ही धूर्च, कपटी, दुर्जन समक्त लें गे, वह कभी स्रापसे निष्कपट व्यवहार न करेगा। वह एकाएक आपको नीचा दिखाने का यत्न करेगा। इसके विपरीत त्राप एक चोर पर भी भरोसा करें, तो वह त्रापका दास हो जायगा। सारे संसारको लूटे; परन्तु श्रापको घोका न देगा। वह कितना ही कुकर्मी, अधर्मी क्यों न हो ; पर आप उसके गले में विश्वास की जंजीर डालकर उसे जिस स्रोर चाहें ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि वह श्रापके हाथों पुरायातमा भी बन सकता है।

वंगाली वावू के पास इन दार्शनिक तकों का कोई उत्तर न था।

(8)

चौथे वर्ष की पहली तारीख थी। लाला साईदास बैंक के दफ्तर में बैठे डाकिये की राह देख रहे थे। त्राज बरहल से पैंतालीस हजार रुपये स्रावेंगे। स्रवकी उनका इरादा था, कि कुछ सजावट के सामान श्रीस् मोल ले लें। स्रव तक वैंक में टेलीफोन नहीं था। उसका भी तखमीना मँगा लिया था। स्राशा की स्राभा चेहरे से मज़क रही थी। वंगाली वावू से हँसकर कहते थे—इस तारीख़ को मेरे हाथों में स्रदवदा के खुजली होने लगती है। स्राज भी हथेली खुजला रही है। कभी दफ़री से कहते—स्ररे मियाँ शगकत, ज़रा सगुन तो विचारो; सिर्फ सूद-ही-सूद स्रा रहा है, या दफ़रवालों के लिए नज़राना-शुकराना भी? स्राशा का प्रभाव कदाचित् स्थान पर भी होता है। वैंक स्राज भी खिला हुन्ना दिखाई पड़ता था।

डाकिया ठींक समय पर आया। साईदास ने लापरवाही से उसकी श्रोर देखा। उसने अपनी थैली से कई रिजस्टरी लिफाफे निकाले। साई-दास ने उन लिफ़ाफ़ों को उड़ती निगाह से देखा। बरहल का कोई लिफ़ाफ़ा न था; न बीमा, न मुहर, न वह लिखावट। कुछ निराशा-सी हुई। जी में आया, डिकिय से पूछें, कोई और रिजस्टरी रह तो नहीं गई १ पर रुक गये। दफ़र के क्लकों के सामने इतन अधेर्य अनुचित था; किन्तु जब डाकिया चलने लगा, तब उनसे न रहा गया। पूछ ही बैठे—अरे भाई कोई बीमा-लिफ़ाफ़ा रह तो नहीं गया १ आज उसे आना चाहिये था। डाकिए ने कहा—सरकार, भला ऐसी बात हो सकती है! और कहीं भूल-चूक चाहे हो भी जाय; पर आपके काम में कहीं भूल हो सकती है।

साईदास का चेहरा उतर गया, जैसे कच्चे रंग पर पानी पड़ जाय। डाकिया चला गया, तो वंगाली बाबू से बोले —यह देर क्यों हुई ? श्रौर तो कभी ऐसा न होता था!

वगाली बाबू ने निष्ठुर भाव से उत्तर दिया—किसी कारण से देशी हो गया होगा। घवराने का कोई बात नहीं।

निराशा श्रसंभव को सम्भव बना देती है। साईदास को इस समय यह ख्याल हुआ, कि कदाचित् पारसल से रुपये आते हों। हो सकता है, तीन हजार अशिर्फ़ियों का पारसल करा दिया हो; यद्यपि इस विचार को श्रोंरों पर प्रकट करने का उन्हें साहस न हुआ ; पर उन्हें यह आशा उस समय तक बनी रही, जब तक पार्सलवाला डाकिया वापस नहीं गया। अन्त में संध्या को वह वेचैनी की दशा में उठकर घर चले गये। अब खत या तार का इन्तज़ार था। दो-तीन बार सुँ मलाकर उठे, डाट कर पत्र लिखूँ और साफ़-साफ़ कह दूँ कि लेन-देन के मामले में वादा पूरा न करना विश्वासघात है। एक दिन की देर भी बैंक के लिए घातक हो सकती है। इससे यह हेगा, कि फिर कभी ऐसी शिकायत करने का स्ववसर न मिलेगा; परन्तु फिर कुछ सोचकर न लिखा।

शाम हो गई थी, कई मित्र आ गये। गपशप होने लगी। इतने में पोस्टमेंन ने शाम की डाक दी। यो वह पहले अख़बारों को खोला करते; पर आज चिडियाँ खोलीं; किन्तु बरहल का कोई खत न था। तब बेमन हो एक अँगरेजी अखबार खोला। पहले ही तार का शीर्ष के देखकर उनका खून सर्द हो गया। लिखा था—

'कल शाम बो बरहल की महारानी जी का तीन दिन की बीमारी के बाद देहान्त हो गया !'

इसके आगे एक पंज्ञित नोट में यह लिखा हुआ था—बरहल की महारानी की अकाल मृत्यु केवल इस रियासत के लिए ही नहीं; किंतु समस्त प्रान्त के लिए एक शोक-जनक घटना है। वड़े-वड़े भिषगाचार्य (वैद्यराज) अभी रोग की परख भी न कर पाये थे कि मृत्यु ने काम तमाम कर दिया। रानी जी को सदैव अपनी रियासत की उन्नित का ध्यान रहता था। उनके थोड़े-से राज्य-काल में ही उनसे रियासत को जो लाभ हुए हैं, वे चिरकाल तक स्मरण रहेंगे। यद्यपि यह मानी हुई वात थी, कि राज्य उनके बाद दूसरे के हाथ में जायगा, तथापि यह विचार कभी रानी साहव के कर्तव्य-पालन का बाधक नहीं बना। शास्त्र नुसार उन्हें रियासत की जमानत पर ऋणा लेने का अधिकार न था; परन्तु प्रजा की मलाई के विचार से उन्हें कई बार इस नियम का उल्लंघन करना पड़ा। हमें विश्वास है, कि यदि वह कुछ दिन और जीवित रहतीं, तो रियासत को ऋण से मुक्त कर देतीं। उन्हें रात-दिन इसका ध्यान रहता था।

परन्तु इस असामियक मृत्यु ने अब यह फैसला दूसरों के अधीन कर दिया। देखना चाहिये, इन ऋणों का क्या परिणाम होता है। हमें विश्वस्त रीति से मालूम हुआ है, कि नये महाराज ने, जो आजकल लखनऊ में विराजमान हैं, अपने वकीलों की सम्मति के अनुसार मृतक महारानी के ऋण-सम्बन्धी हिसाबों के चुकाने से इनकार कर दिया है। हमें भय है कि इस निश्चय से महाजनी टोले में बड़ी हलचल पैदा होगी, और लखनऊ के कितने ही धन-सम्पत्ति के स्वामियों को यह शिच्चा मिल जायगी, कि व्याज का लोभ कितना अनिष्टकारी होता है।

लाला सःईदास ने ऋखबार मेज पर रख दिया, और ऋाकाश की क्रोर देखा, जो निराशों का ऋितम ऋाश्रय है। ऋन्य मित्रों ने भी यह समाचार पढ़ा। इस प्रश्न पर वाद-विवाद होने लगा। साईदास पर चारों छोर से बौछार पड़ने लगी। सारा दोष उन्हीं के सिर मढ़ा गया, ऋौर उनकी चिरकाल की कार्य-कुशलता ऋौर परिणाम-दर्शिता मिट्टी में मिल गई। वैंक इतना बड़ा घाटा सहने में ऋसमर्थ था। ऋव यह विचार उपस्थित हुआ, कि कैसे उसके प्राणों की रचा की जाय!

#### ( ૫)

शहर में यह ख़बर फैलते ही लोग श्रापने रुपए वापस लेने के लिए श्रातुर हो गये। सुबह से शाम तक लेनदारों का ताँता लगा रहता था। जिन लोगों का घन चलतू हिसाब में जमा था, उन्होंने तुरन्त निकाल लिया, कोई उज्ज न सुना। यह उसी पत्र के लेख का फल था, कि नेश-नल-वेंक की साख उठ गई। घीरज से काम लेते, तो वेंक सँभल जाता; परन्तु श्राँधी श्रौर त्फान में कौन नौका स्थिर रह सकती है! श्रंत में खुज़ांची ने टाट उलट दिया। वैंक की नसों से इतनी रक्त-घाराएँ निक्लीं, कि वह प्रास्त रहित हो गया।

तीन दिन बीत जुके थे। बैंक के घर के सामने सहसों आदमी एकत्र थे। बैंक के द्वार पर सशस्त्र सिपाहियों का पहरा था। नाना प्रकार की अफ़वाहें उड़ रही थीं। कभी खबर उड़ती, लाला साईदास ने विष-पान कर लिया। कोई उसके पकड़े जाने की सूचना लाता था। कोई कहता था—डाइरेक्टर हवालात के भीतर हो गये।

एकाएक सड़क पर से एक मोटर निकली, श्रौर वैंक के सामने श्राकर रक गई। किसी ने कहा—बरहल के महाराज की मोटर है। इतना सुनते ही सैकड़ों मनुष्य मोटर की श्रोर घबराये हुए दौड़े, श्रौर उन लोगों ने मोटर को घेर लिया।

कुँ अर जगदीशिसेंह महारानी की मृत्यु के बाद वकीलों से सलाह तेने लखनऊ आये थे। बहुत कुछ सामान भी खरीदनाथा। वे इच्छाएँ, जो चिरकाल से ऐसे सुअवसर की प्रतीचा में थीं, बँधे पानी की भाँति राह पाकर उनली पड़ती थीं। यह मोटर आज ही ली गई थी। नगर में एक कोठी लेने की बातचीत हो रही थी। बहुमूल्य विलास वस्तुओं से लदी एक गाड़ी बरहल के लिए चल चुकी थी। यहाँ भीड़ देखी, तो सोचा, कोई नवीन नाटक होनेवाला है, मोटर रोक दी। इतने में सैकड़ों आदिमियों की भीड़ लग गई।

कुँ अर साहव ने पूछा — यहाँ आप लोग क्यों जमा हैं ? कोई तमाशा होनेवाला है क्या ?

एक महाराय, जो देखने में कोई बिगड़े रईस मालूम होते थे, बोलें — जी हाँ, बड़ा मज़ेदार तमाशा है।

कुँत्रर-किसका तमाशा है ?

वह—तक्कदीर का।

कुँ अर महाशय को यह उत्तर पाकर आश्चर्य तो हुआ ; परन्तु सुनते आये थे, कि लखनऊवाले वात-वात में वात निकाला करते हैं ; अतः उसी ढंग से उत्तर देना आवश्यक हुआ। बोले—तक्कदीर का खेल देखने के लिए यहाँ आना तो आवश्यक नहीं।

लखनवी महाशय ने कहा— आपका कहना सच है; लेकिन दूसरी जगह यह मज़ा कहाँ ? यहाँ सुवह से शाम तक के बीच में भाग्य ने कितनों को घनी से निर्धन और निर्धन से भिखारी बना दिया। सबेरें जो लोग महलों में बैठे थे, उन्हें इन समय वृज्ञ की छाया भी नसीब नहीं। जिनके द्वार पर सदावर्त ख़ुले थे, उन्हें इस समय रोटियों के लाले पड़े हैं। अभी एक सप्ताह पहले जो लोग काल-गति, भाग्य के खेल और समय के फेर को कवियों की उपमा समक्तते थे, इस समय उनकी आह और करुण-अन्दन वियोगियों को भी लिज्जित करता है। ऐसे तमाशे और कहाँ देखने में आवेंगे ?

कुँत्रर —जनाब, त्रापने तो पहेली को त्रौर गूढ़ कर दिया । देहाती हूँ, मुक्तसे साधारण तौर से बात कीजिए ।

इस पर एक सज्जन ने कहा—साहब, यह नेशनल वैंक है। इसका दिवाला निकल गया है। स्रादाब-स्रर्ज़, सुफे पहचाना ?

कुँत्रर साहब ने उसकी त्रोर देखा, तो मोटर से कूद पड़े, त्रौर उससे हाथ मिलाते हुए बोले— त्ररे मिस्टर नसीम ? तुम यहाँ कहाँ ? भाई, तुमसे मिलकर बड़ा त्रानन्द हुत्रा।

मिस्टर नसीम कुँत्रार साहब के साथ देहरादून-कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों साथ-साथ देहरादून की पहाड़ियों पर सैर करने जाया करते थे; परन्तु जब से कुँत्रार महाशय ने घर के मंनियों से विवश होकर कॉलेज छोड़ा, तब से दोनों मित्रों से मेंट न हुई थी। नसीम भी उनके त्राने के कुछ समय पीछे त्रापने घर लखनऊ चले ह्याये थे।

नसीम ने उत्तर दिया — शुक्र है, आपने पहचाना तो । कहिये, अब तो पौ-बारह हैं। कुछ दोस्तों की भी सुध है ?

कुँत्रर—सच कहता हूँ, तुम्हारी याद हमेशा त्र्याया करती थी। कही, श्राराम से तो हो १ मैं रायल होटल में टिका हूँ, ब्र्याज ब्राब्रो, तो इतमीनान से बातचीत हो।

नसीम — जनाव, इतमीनान तो नेशनल-वैंक के साथ चला गया। अब तो रोज़ी की फिक्ष सवार है। जो कुछ जमा-पूँजी थी, सब आपकी मेंट हुई। इस दिवाले ने फ़कीर बना दिया। अब आपके दरवाजे पर आकर घरना दूँगा।

कुँश्रर—तुम्हारा घर है। बेखटके श्राश्रो। मेरे साथ ही क्यों न चलो। क्या बतलाऊँ, सुभे कुछ भी ध्यान न था, कि मेरे इनकार करने का यह फल होगा। जान पड़ता है, वेंक ने बहुतेरों को तबाह कर दिया। निक्षम—घर-घर मातम छाया हुआ है। मेरे पास तो इन कपड़ों के सिवा और कुछ नहीं रहा।

इतने में एक तिलकधारी पंडितजी त्रा गये, श्रौर बोले—साहव स्रापके शरीर पर वस्त्र तो है, यहाँ तो धरती-श्राकाश कहीं ठिकाना नहीं है। मैं राघोजी पाठशाला का श्रध्यापक हूँ। पाठशाला का सब धन इसी वैंक में जमा था। पचास विद्यार्थी इसी के श्रासरे संस्कृत पढ़ते श्रौर मोजन पाते थे। कल से पाठशाला बन्द हो जायगी। दूर-दूर के विद्यार्थी हैं। वह श्रपने घर किस तरह पहुँचेंगे, ईश्वर ही जाने।

एक महाशय, जिनके सिर पर पंजाबी ढंग की पगड़ी थी, गाढ़े का कोट और चमरौधा जूता पहने हुए थे, आगो बढ़ आये और नेतृत्व के भाव से बोले—महाशय, इस बैंक के फेलियर ने कितने ही इंस्टी-ट्यूशनों को समाप्त कर दिया। लाला दीनानाथ का अनाथालय अब एक दिन भी नहीं चल सकता। उसके एक लाख रुपये डूब गये। अभी पन्द्रह दिन हुए मैं डेपुटेशन से लौटा, तो पन्द्रह हज़ार रुपये अनाथालयकोष में जमा किये थे; मगर अब कहीं कौड़ी का ठिकाना नहीं।

एक बूढ़े ने कहा—साहब, मेरी तो जिन्दगी-भर की कमाई मिट्टी में मिल गई! अब कफ़न का भी भरोसा नहीं।

धीरे-धीरे त्रीर लोग भी एकत्र हो गये, त्रीर साधारण बातचीत होने लगी। प्रत्येक मनुष्य त्रपने पासवाले को त्रपनी दुःख-कथा सुनाने लगा। कुँत्रर साहब त्राधे घंटे तक नसीम के साथ खड़े ये विपद-कथाएँ सुनते रहे। ज्यों ही मोटर पर बैठे त्रीर होटल की त्रीर चलने की त्राज्ञा दी, त्यों ही उनकी दृष्टि एक मनुष्य पर पड़ी, जो पृष्ती पर सिर कुकाये बैठा था। यह एक त्राहीर था, लड़कपन में कुँत्रर साहब के साथ खेला था। उस समय उनमें ऊँच-नीच का विचार न था, साथ कबड़ी खेले, साथ पेड़ों पर चढ़े त्रीर चिड़ियों के बच्चे चुराये थे। जब कुँत्ररजी देहरावृत गढ़ने गये, तब यह त्राहीर का लड़का शिवदास त्रपने बाप के साथ खेला त्राया। उसने यहाँ एक दूध की दूकान खोल ली थी।

कुँग्रर साहव ने उसे पहचाना ग्रौर उच स्वर से पुकारा-श्ररे शिवदास, इधर देखो।

शिवदास ने बोली सुनी; परन्तु सिर ऊपर न उठाया। वह अपने स्थान पर वैठा ही कुँ अर साहव को देख रहा था। बचपन के वे दिन याद आ रहे थे, जब वह जगदीरा के साथ गुल्ली डएडा खेलता था, जब दोनों बुड् हे गफ़्र मियाँ का मुँह चिढ़ाकर घर में छिप जाते थे, जब वह इशारों से जगदीश को गुरु के पास से बुला लेता था, और दोनों राम-लीला देखने चले जाते थे। उसे विश्वास था, कि कुँ अर जी मुक्ते भूल गये होंगे, वे लड़कपन की वातें अब कहाँ ? कहाँ में और कहाँ यह! लेकिन जब कुँ अर साहब ने उसका नाम लेकर बुलाया, तो उसने प्रसन्न होकर मिलने के बदले उसने और भी सिर नीचा कर लिया, और वहाँ से टल जाना चाहा। कुँ अर साहब की सहदयता में अब वह साम्य-भाव नथा; मगर कुँ अर साहब उसे हटते देखकर मोटर से उतरे, और उसका हाथ पकड़कर बोले—अरे शिवदास, क्या मुक्ते भूल गये ?

श्रव शिवदास श्रपने मनोवेग को रोक न सका। उसके नेत्र डवडवा श्राये। कुँत्रर के गले से लिग्ट गया, श्रीर बोला—भूला तो नहीं; पर श्रापके सामने श्राते लज्जा श्राती है।

कुन्नर—यहाँ दूध की दूकान करते हो क्या ? मुक्ते मालूम ही न था, नहीं तो ऋठवारों से पानी पीते-पीते जुकाम क्यों होता ? ऋाऋो, इस मोटर पर बैठ जाऋो । मेरे साथ होटल तक चलो । तुमसे बातें करने को जी चाहता है । तुम्हें बरहल ले चलूँगा, ऋौर एक बार फिर् गुल्ली-डएडे का खेल खेलेंगे ।

शिवदास—ऐसा न कीजिए, नहीं तो देखने वाले हँसेंगे। मैं होटल में ऋा जाऊँगा। वही इज़रतगं नवाले होटल में ठहरे हैं न ?

कुँग्रा-ग्रवश्य ग्राश्रोगे न ? शिवदास-ग्राप बुलावेंगे, श्रौर मैं न ग्राऊँगा ? कुँग्रर-यहाँ कैसे बैठे हो ? दूकान तो चल रही है न ? शिवदास-ग्राज सबेरेतक तो चलती थी। श्रागे का हाल नहीं मालूम। कुँग्रर—तुम्हारे रुपये भी बैंक में जमा थे क्या ? शिवदास—जब ग्राऊँगा, तो बताऊँगा।

कुँत्रर साहब मोटर पर श्रा बैठे, श्रौर ड्राइवर से बोले— होटल की श्रोर चलो।

ड्राइवर—हुजूर ने ह्वाइटवे-कम्पनी की दूकान पर चलने की स्राज्ञा जो दी थी।

कुँग्रर-ग्रब उधर न जाऊँगा।

ड्राइवर—जेकन साहन बारिस्टर के यहाँ भी न चलूँ ?

कुँग्रर—( मुँमलाकर ) नहीं, कहीं मत चलो । मुभे सीये होटल पहुँचाग्रो ।

निराशा और विपत्ति के इन दृश्यों ने जगदीश सिंह के चित्त में यह प्रश्न उपस्थित कर दिया था, कि अब मेरा क्या कर्तृत्य है ?

### ( 钅)

त्राज से सात वर्ष पूर्व, जब बरहल के महाराज ठीक युवावस्था में घोड़े से गिरकर मर गये थे, विरासत का प्रश्न उठा, तो महाराजा के कोई संतान न होने के कारण, वंश-क्रम मिलाने से उसके सगे चचेरे भाई ठाकुर रामसिंह को विरासत का हक पहुँचता था। उन्होंने दावा किया; लेकिन न्यायालयों ने रानी को ही हक्तदार ठहराया। ठाकुर साहब ने ऋपीलें कीं, प्रिवी कौंसिल तक गये; परन्तु सफलता न हुई। मुकदमेबाज़ी में लाखों रुपए नष्ट हुए; ऋपने पास की मिलकियत भी हाथ से जाती रही; किन्तु हारकर भी वह चैन से न बैठे। सदैव विधवा रानी को छेड़ते रहे। कभी असामियों को भड़काते, कभी असामियों से रानी की बुराई कराते, कभी उन्हें जाली मुकदमों में फँसाने का उपाय करते; परन्तु रानी भी बड़े जीवट की स्त्री थी। वह भी ठाकुर साहब के प्रत्येक ऋषात का मुँहतोड़ उत्तर देती। हाँ, इस खींच-तान में उन्हें बड़ी-बड़ी रकमें ऋवश्य खर्च करनी पड़ती थीं। ऋसामियों से रुपये न वस्ल होते; इसलिए उन्हें बार-बार ऋण लेना पड़ता था; परन्तु कानून के ऋनुसार उन्हें ऋण लेने का ऋथिकार न था; इसलिए उन्हें या तो

इस व्यवस्था को छिपाना पड़ता था, या सूद की गहरी दर स्त्रीकार करनी पड़ती थी।

कुँग्रर जगदीशिसंह का लड़कपन तो लाड़-प्यार से बीता था ; परंतु जब ठाकुर रामसिंह मुक्तदमेवाज़ी से बहुत तंग आ गये और यह संदेह होने लगा, कि कहीं रानी की चालों से कुँग्रर साहब का जीवन संकट में न पड़ जाय, तो उन्होंने विवश हो कुँग्रर साहब को देहरादून भेज दिया । कुँग्रर साहब वहाँ दो वर्ष तक तो ग्रानन्द से रहे ; किन्तु ज्योंही कॉलेज की प्रथम श्रेणी में पृहुँचे, कि पिता परलोकवासी हो गये। कुँग्रर साहब को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बरहल चले आये। सिर पर कुटुम्ब-पालन श्रौर रानी से पुरानी शत्रुता के निभाने का बे क श्रा पड़ा। उस समय से महारानी के मृत्यु-काल तक उनकी दशा बहुत गिरी रही । ऋण या स्त्रियों के गहनों के सिवा और कोई आधार न था। उस पर कुल-मर्यादा की रचा की चिन्ता भी थी। ये तीन वर्ष उनके लिए कठिन परीचा के समय थे। श्राए-दिन साहकारों से काम पड़ता था। उनके निर्देय वाणों से कत्तेजा छिद गया था। हाकिमों के कठोर व्यवहार श्रीर ग्रत्याचार भी सहने पड़ते : परन्तु सबसे हृदय-विदारक श्रपने श्रात्मीयजनों का बर्ताव था ; जो सामने खूत न करके बग़ली चं टें करते थे, मित्रता और ऐक्य की त्राड़ में कपट का हाथ चलाते थे। इन कठोर यातनात्रों ने कुँत्रर साहब को ऋधिकार, स्वेच्छाचार श्रीर धन-सम्पत्ति का जानी-दुश्मन बना दिया था। वह बड़े भावुक पुरुष थे। सम्बन्धियों की ऋकुपा और देश-बन्धु श्रों की दुनींति उनके हृदय पर काला चिह्न बनाती जाती थी ; साहित्य-प्रेम ने उन्हें मानव प्रकृति का तत्त्वान्वेषी अना दिया था श्रीर जहाँ यह ज्ञान उन्हें प्रतिदिन सम्यता से दूर लिये जाता था, वहाँ उनके चित्त में जन सत्ता श्रीर साम्यवाद के विचार पृष्ट करता जाता था । उन पर प्रकट हो गया था, कि यदि सद्व्यवहार जीवित है, तो वह कोपड़ों श्रीर ग़रीबी में ही। उस कठिन समय में, जब चारों ब्रोर ब्रान्धेरा छाया हुन्ना था, उन्हें कभी-कभी सच्ची सहानुभूति का प्रकाश यहीं दृष्टिगोचर हो जाता था। धन-सम्मत्ति को वह श्रेष्ठ प्रसाद नहीं, ईश्वर का प्रकोप समक्ते थे, जो मनुष्यः

के हृदय से द्या और प्रेम के भावों को मिटा देता है; यह वह मेघ है, जो चित्त के प्रकाशित तारों पर छा जाता है।

परन्तु महारानी की मृत्यु के बाद ज्यों ही धन-सम्पत्ति ने उन पर वार किया, वस, दार्शनिक तकों की यह ढाल चूर-चूर हो गई। ग्रात्मिनिदर्शन की शक्ति नष्ट हो गई। वे मित्र बन गये, जो शत्रु-सरीखे थे, ग्रीर जो सच्चे हितैषी थे, वे विस्मृत हो गये। साम्यवाद के मनोगत विचारों में घोर परिवर्तन ग्रारम्भ हो गया। हृदय में ग्रसहिष्णुता का उद्भव हुन्ना। त्याग ने भोग की ग्रोर सिर मुका दिया; मर्यादा की बेड़ी गले में पड़ी। वे श्रिषकारी, जिन्हें देखकर उनके तेवर बदल जाते थे, ग्रब उनके सलाह-कार बन गये। दीनता ग्रीर दरिद्रता को, जिनसे उन्हें सच्ची सहानुभूति थी, देखकर ग्रब वह ग्राँखें मूँद लेते थे।

इसमें सन्देह नहीं, कि कुँ अर साहब अव भी साम्यवाद के भक्त थे; किन्तु उन विचारों के प्रकट करने में वह पहले की-सी स्वतन्त्रता न थी। विचार अब व्यवहार से डरता था। उन्हें कथन को कार्य रूप में परिण्त करने का अवसर प्राप्त था; पर अब कार्य-चेत्र किटनाइयों से विरा हुआ जान पड़ता था। वेगार के वह जानी दुरमन थे; परन्तु अब वेगार को बंद करना दुष्कर प्रतीत होता था। स्वच्छता और स्वास्थ्य-रच्चा के वह भक्त थे; किन्तु अब धन-व्ययका ध्यान न करके भी उन्हें ग्राम-वासियों की ही ओर से विरोध की शंका होती थी। असामियों से पोत उगाहने में कठोर बर्ताव को वह पाप समक्तते थे; मगर अब कठोरता के बिना काम चलता न जान पड़ता था। सारांश यह, कि कितने ही सिद्धान्त, जिन पर पहले उनकी अद्धा थी, अब असंगत प्रतीत होते थे।

परन्तु त्राज जो दुःखजनक दृश्य बैंक के हाते में नजर त्राये, उन्होंने उनके दया-भाव को जाग्रत कर दिया। उस मनुष्य की-सी दशा हो गई, जो नौका में बैठा सुरम्य तट की शोभा का त्रानन्द उठाता हुन्ना किसी श्मशान के सामने त्रा जाय, चिता पर लाशें जलती देखे, शोक-सन्तर्तों के करण-कन्दन को सुने त्रौर नाव से उतरकर उनके दुःख में सिमिलित हो जाय।

रात के दस बज गये थे। कुँग्रर साहद पलंग पर लेटे थे। वैंक के हाते का दृश्य श्राँखों के सामने नाच रहा था। वही विलाप-ध्वनि कानों में स्रा रही थी। चित्त में प्रश्न हो रहा था, क्या इस विडम्बना का कारण में ही हूँ ? मैंने तो वही किया, जिसका मुफ्ते कानूनन् ऋधिकार था। यह वेंक के संचालकों की भूल है, जो उन्होंने विना पूरी ज़मानत के इतनी बड़ी रक्तम कर्ज दे दी। लेनदारों को उन्हीं की गरदन नापनी चाहिये। मैं कोई खुदाई फ़ौजदार नहीं हूँ, कि दूसरों की नादानी का फल भोगूँ। फिर विचार पलटा, मैं नाइक इस होटल में टहरा । चालिस रुपए प्रति-दिन देने पड़ेंगे। कोई चार सौ रुपए कें मत्थे जायगी। इतना सामान भी व्यर्थ ही लिया। क्या स्रावश्यकता थी ? मखमली गद्दे की कुर्सियों या शीशे के सामानों की सजावट से मेरा गौरव नहीं बढ़ सकता। कोई साधारण मकान पाँच रुपए किराये पर ले लेता, तो क्या काम न चलता? में ऋौर साथ के सब ऋादमी ऋाराम से रहते। यही न होता, कि लोग निंदा करते । इसकी क्या चिंता । जिन लोगों के मत्ये यह ठाठ कर रहा हूँ, वे ग़रीब तो रोटियों को तरसते हैं। ये ही दस-बाग्ह हज़ार रुपए लगाकर कुएँ बनवा देता, तो सहस्रों दीनों का भला होता। अब फिर लोगों के चकमें में न जाऊँगा। यह मोटरकार व्यर्थ है। मेरा समय इतना मँहगा नहीं है, कि घंटे-ग्राध घंटे की किफायत के लिए दो सौ रुवये महीने का खर्च बढ़ा लूँ। फ़ाक़ा करनेवाले अक्षामियों के सामने मोटर दौड़ाना उनकी छातियों पर मूँग दलना है। माना कि वे रोव में न्त्रा जायँगे, जिधर से निकल जाऊँगा, सैकड़ों स्त्रियाँ और बच्चे देखने के लिए खड़े हो जायँगे; मगर केवल इतने ही दिखावे के लिए इतना खर्च बढ़ाना मूर्खता है। यदि दूसरे रईस ऐसा करते हैं, तो करें, मैं उनकी बराबरी क्यों करूँ श्रव तक दो इज़ार रुपए सालाने में मेरा निर्वाह हो जाता था। अब दो के बदले चार इज़ार बहुत हैं। फिर मुक्ते दूसरों की कमाई इस प्रकार उड़ाने का ऋधिकार ही क्या है ? मैं कोई उद्योग-धंधा, कोई कारोवार नहीं करता, जिसका यह नफ़ा हो। यदि मेरे पुरुषों ने हठधमीं श्रौर ज़बरदस्ती से इलाका श्रपने हाथों में रख लिया, तो मुक्ते उनके

लूट के घन में शरीक होने का क्या अधिकार है ? जो लोग परिश्रम करते हैं, उन्हें स्रापने परिश्रम का पूरा फल मिलना चाहिये। राज्य उन्हें केवल दसरों के कठोर हाथों से बचाता है, उसे इस सेवा का उचित मुग्रावज़ा मिलना चाहिये। बस मैं तो राज्य की त्रोर से यह मुत्र्यावजा वस्त करने के लिए नियत हूँ। इसके सिवा इन ग़रीबों की कमाई में मेरा ऋौर कोई भाग नहीं। ये बेचारे दीन हैं, मूर्ख हैं, बेज़वान हैं। इस समय हम इन्हें चाहे जितना सता लें । इन्हें ऋपने स्वत्व का ज्ञान नहीं । ये ऋपने महत्त्व को नहीं समक्तते ; पर एक समय ऐसा ऋवश्य ऋावेगा, जब इनके मुँह में भी ज़बान होगी, इन्हें भी ऋपने ऋधिकारों का ज्ञान होगा । तब इमारी दशा बुरी होगी । ये भोग-विलास मुक्ते अपने असा-मियों से दर किये देते हैं। मेरी भलाई इसी में है, कि इन्हीं में रहूँ. इन्हीं की भाँ त जीवन निर्वाद स्रोर इनकी सहायता करूँ। हाँ, तो इस बैंक के बारे में क्या करूँ ? कोई छोटी मोटी रकम होती, तो कहता, लास्रो, जिस तरह सिर पर बहुत से भार हैं, उसी तरह यह भी सही। मूल के ऋलावा कई हज़ार रुपए सूद के ऋलग हुए। फिर महाजनों के भी तो तीन लाख रुपए हैं। रियासत की ख्रामदनी डेढ-दो लाख रुपए सालाना है, ऋधिक नहीं। मैं इतना बड़ा साइस करूँ भी, तो किस बिरते पर ; हाँ यदि वैरागी हो जाऊँ, तो संभव है, मेरे जीवन में-यदि कहीं श्रचानक मृत्युन हो जाय तो—यह मनाड़ा पाक हो जाय। इस श्रिम में कूदना श्रपने संपूर्ण जीवन, श्रपनी उमंगों श्रीर श्रपनी श्राशाश्रों को भस्म करना है। आह! इस दिन की प्रतीक्षा में मैंने क्या-क्य कष्ट नहीं भोगे! पिताजी ने इसी चिन्ता में प्राण-त्याग किया । यह शुभ मुहूर्स हमारी ऋषेरी रात के लिए दूर का दी क था। हम इसी के स्नासरे जीवित थे। सोते-जागते सदैव इसी की चर्चा रहती थी। इससे चित्त को कितना संतोष श्रौर कितना श्रभिमान था। भूखे रहने के दिन भी इमारे तेवर मैले न होते थे। जब इतने धैर्य श्रौर संतोष के बाद श्रच्छे दिन श्राये, तो उससे कैंसे विमुख हुआ जाय ? और फिर अपनी ही चिंता तो नहीं, रियासत की उन्नति की कितनी ही स्कीमें सोच चुका हूँ। क्या अपनी इच्छात्रों के

साथ उन विचारों को भी त्याग दूँ ? इस अभागी रानी ने मुक्ते बुरी तरह फँ डाया । जब तक जीती रही, कभी चैन से न बैठने दिया । मरी तो मेरे सिर पर यह बला डाल दी : परंतु मैं दरिद्रता से इतना डरता क्यों हूँ ? दरिदता कोई पाप नहीं है। यदि मेरा त्याग हजारों घरानों को कष्ट श्रौर दुरवस्था से बचाये, तो मुक्ते उससे मुँह न मोइना चाहिये । केवल सुख से जीवन व्यतीत करना ही हमारा ध्येय नहीं है ? हमारी मान-प्रतिष्ठा त्रीर कीर्ति सुल-भोग ही से तो नहीं हुत्रा करती। राज-मन्दिरों में रहने वाले और विलास में रत रासा प्रताप को कौन जानता है ? यह उनका श्रात्म-समर्पेण श्रौर कठिन वत-पालन ही है. जिसने उन्हें हमारी जाति का सर्य बना दिया है। श्रीरामचन्द्र ने यदि ऋपना जीवन सख-मोग में विताया होता. तो श्राज हम उनका नाम भी न जानते । उनके श्रात्म-बलिदान ने ही उन्हें ग्रमर बना दिया। हमारी प्रतिष्ठा धन ग्रौर विलास पर भ्रवलम्बित नहीं है। मैं मोटर पर सवार हम्रा तो क्या. श्रीर टह पर चढा तो क्या, होटल में ठइरा तो क्या, श्रीर किसी मामूली घर में ठइरा तो क्या. बहत होगा. ताल्लुकेदार लोग मेरी हँसी उड़ावेंगे। इसकी परवा नहीं । मैं तो हृदय से चाहता हूँ, कि उन जोगों से श्रलग-श्रलग रहें। यदि इतनी ही निन्दा से सैकड़ों परिवारों का भला हो जाय, तो मैं मनुष्य नहीं. जो प्रसन्नता से उसे सहन करूँ। यदि ऋपने घोड़े और फ़िटन, सेर और शिकार, नौकर-चाकर और स्वार्थ-साधक दित-मित्रों से रहित होकर मैं सहस्रों ग्रमीर-गरीब कुटुम्बों का, विधवात्रों ग्रौर ग्रनाथों का भला कर सकँ, तो मुक्ते इसमें कदापि विलम्ब न करना चाहिये। सहस्रों परिवारों के भाग्य इस समय मेरी मुद्दें। मेरा सुख-भोग उनके लिए विष ग्रौर मेरा ग्रात्म-संयम उनके लिए ग्रमृत है। मैं ग्रमृत बन सकता हूँ, तो विष क्यों बनूँ ? ऋौर फिर इसे ऋात्म-त्याग समकना भी मेरी भूल है। यह एक संयोग है, कि मैं आज इस जायदाद का अधिकारी हूँ। मैंने उसे कमाया नहीं। उसके लिए रक्त नहीं बहाया, पसीना नहीं बहाया । यदि वह जायदाद मुफ्ते न मिली होती, तो मैं सहस्रों दीन-भाइयों की भाँति आज जीविकोपार्जन में लगा रहता। मैं

क्यों न भूल जाऊँ, िक मैं इस राज्य का स्वामी हूँ। ऐसे ही अवसरों पर मनुष्य की परख होती है। मैंने वर्षों पुस्तकावलोकन किया, वर्षों परो-पकार-सिद्धान्तों का अनुयायी रहा। यदि इस समय उन सिद्धान्तों को भूल जाऊँ, और स्वार्थ को मनुष्यता और सदाचार से बढ़ने दूँ, तो नस्तुतः यह मेरी अत्यन्त कायरता और स्वर्थपरता होगी। भना स्वार्थ-साधन की शिद्धा के लिए गीता, मिल, एमर्सन और अरस्तू का शिष्य बनने की क्या आवश्यकता थी शयह पाठ तो मुक्ते अपने दूसरे भाइयों से यों ही मिल जाता। प्रचलित प्रथा से बढ़कर और कौन गुरु था श साधारण लोगों की भाँति क्या में भी स्वार्थ के सामने सिर क्तुका दूँ? तो फिर विशेषता क्या रही शनहीं, मैं कानशंस (विवेक-बुद्धि) का खून न करूँगा। जहाँ पुण्य कर सकता हूँ, पाप न करूँगा। परमात्मन्, तुम मेरी सहायता करो, तुमने मुक्ते राजपूत-घर में जन्म दिया है। मेरे कर्म से इस महान् जाति को लिजत न करो। नहीं, कदापि नहीं। यह गर्दन स्वार्थ के सम्मुख न कुकेगी। मैं राम, भीष्म और प्रताप का वंश ज हूँ; शरीर-सेवक न बनूँगा।

कुँ अर जगदीशिसंह को इस समय ऐसा ज्ञात हुआ, मानो वह किसी ऊँचे मीनार पर चढ़ गये हैं। चित्त अभिमान से पूरित हो गया। आँखें प्रकाशमान हो गईं; परन्तु एक ही च्या में इस उमंग का उतार होने लगा, ऊँचे मीनार से नीचे की ओर आँखें गईं। सारा शरीर काँप उठा। उस मनुष्य की-सी दशा हो गई, जो किसी नदी के तट पर बैठा हुआ उसमें कूदने का विचार कर रहा हो।

उन्होंने सोचा, क्या मेरे वर के लोग मुक्तसे सहमत होंगे ? यदि मेरे कारण वे सहमत भी हो जायँ, तो क्या मुक्ते ऋषिकार है, कि ऋपने साथ उनकी इच्छा श्रों का भी बिलदान करूँ ? श्रीर तो श्रीर माताजी कभी न मानेंगी, श्रीर कदाचित भाई लोग भी ऋरवीकार करें। रियासत की हैसियत को देखते हुए वे कम-से-कम दस इज़ार सालाना के हिस्सेदार हैं श्रीर में उनके भाग में किसी प्रकार का इस्तचेप नहीं कर सकता। मैं केवल श्रपना मालिक हूँ; परन्तु मैं भी तो श्रकेंला नहीं हूँ। सावित्री

स्वयं चाहे मेरे साथ आगा में कूदने को तैयार हो ; किन्तु अपने प्यारे पुत्र को इस आँच के समीप कदापि न आने देगी।

कँग्रर महाशय ग्रीर ग्राधिक न सोच सके । वह एक विकल दशा में पलँग पर से उठ बैठे ग्रौर कमरे में टहलने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने जँगले से बाहर की स्रोर फाँका स्रौर किवाड़ खोलकर बाहर चले स्राये। चारों त्रोर त्राँधेरा था। उनकी चिन्तात्रों की भाँति सामने त्रापार त्रीर भयंकर गोमती नदी बह रही थी। वह धीरे-धीरे नदी के तट पर चले गये ऋौर देर तक वहाँ टहलते रहे। ऋांकुल-हृदय को जल-तरंगों से प्रेम होता है। शायद इसलिए कि लहरें न्याकुल हैं। उन्होंने ख्रपने चंचल चित्त को फिर एकाग्र किया। यदि रियासत की आमदनी से ये सब वृत्तियाँ दी जायँगी, तो ऋग्ण का सूद निकलना भी कठिन होगा । मूल का तो कहना ही क्या! क्या श्राय में वृद्धि नहीं हो सकती ? स्रभी ग्रस्तवल में बीस घोड़े हैं। मेरे लिये एक काफी है। नौकरों की संख्या सौसे कम न होगी। मेरे लिये दो भी अधिक हैं। यह अनु चित है, कि अपने ही भाइयों से नीच सेवाएँ कराई जायँ। उन मनुष्यों को मैं ऋपने सीर की ज़मीन दे दूँगा। सुख से खेती करेंगे, श्रीर मुक्ते श्राशीर्वाद देंगे। बगीचों के फल श्रव तक डालियों के भेंट हो जाते थे। श्रव उन्हें वेचूँगा, ग्रीर सबसे बड़ी ग्रामदनी तो बयाई की है। केवल महेशगंज के बाजार से दस हजार रुपए त्राते हैं। यह सब त्रामदनी महन्तजी उड़ा जाते हैं। उनके लिए एक हजार रुपये साल होना चाहिये। अय की इस बाजार का ठेका दूँगा। त्राठ इज़ार से कम न मिलेंगे। इन मदों से पचीस हज़ार रुपए की वार्षिक आय होगी। सावित्री और लल्ला (लड़के) के लिए एक इजार रुपया माहवार काफी हैं। मैं सावित्री से स्पष्ट कह दूँगा, कि या तो एक हज़ार रुपया मासिक लो ऋौर मेरे साथ रहो, या रियासत की ग्राधी त्रामदनी ले लो. त्रौर मुक्ते छोड़ दो। रानी बनने की इच्छा हो, तो खशी से बनो ; परन्तु मैं राजा न बनूँगा ।

श्रचानक कुँश्रर साहब के कानों में श्रावाज श्राई—'राम नाम सत्य है!' उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कई मनुष्य एक लाश लिये श्राते थे।

उन लोगों ने नदी-किनारे चिता बनाई श्रीर उसमें श्राग लगा दी। दो स्त्रियाँ चिग्नार कर रो रही थीं। इस विलाप का कुँग्रर साहब के चित्त पर कुछ प्रभाव न पड़ा। वह चित्त में लजित हो रहे थे, कि मैं कितना पाषाण-हृदय हूँ। एक दीन मनुष्य की लाश जल रही है, स्त्रियाँ रो रही हैं ऋौर मेरा हृदय तनिक भी नहीं पसीजता! पत्थर की मूर्ति की भाँति खड़ा हूँ ! एकबारगी एक स्त्री ने रोते हुए कहा—'हाय मेरे राजा! तुम्हें निष कैसे मीठा लगा ?' यह हृदय-विदारक विलाप सनते ही कुँग्रर साहव के चित्त में एक घाव सां लग गया। करुणा सजग हो गई, ऋौर नेत्र अशु-पूर्ण हो गये। कदाचित् इस दुखिया ने विषपान करके प्राण दिये हैं। हाय ! उसे विष कैसे मीठा लगा ! इसमें कितनी करुणा है, कितना दु.ख, कितना ग्राश्चर्य ! विष तो कड़वा पदार्थ है । वह क्यों कर मीठा हो गया! कटु विष के बदले जिसने ग्रापने मधुर प्राण दे दिये, उस पर कोई बड़ी मुसीबत पड़ी होगी! ऐसी ही दशा में विष मधुर हो सकता है । कुँग्रर साहब तड़प गये । कारुशिक शब्द बार-बार उनके हृदय में गूँजते थे। अब उनसे वहाँ न खड़ा रहा गया। वह उन आद-मियों के पास आये, और एक मनुष्य से पूछा-क्या बहुत दिनों से बीमार थे ? इस मनुष्य ने कुँग्रर साहव की ग्रोर ब्राँस भरे नेत्रों से देख-कर कहा---नहीं साहब, कहाँ की बीमारी। अभी आज सन्ध्या तक भली-भाँति बातें कर रहे थे। मालूम नहीं, सन्ध्या को क्या खा लिया, कि खून की क़ै होने लगी। जब तक वैद्यराज के यहाँ ज. यँ, तब तक ऋाँखें उलट गई। नाड़ी छुट गई। वैद्यराज ने त्राकर देखा, तो कहा - ग्रब क्या हो सकता है ? ग्रभी कुल बाईस-तेईस वर्ष की ग्रवस्था थी। ऐसा पहा सारे लखनऊ में नहीं था।

कुँग्रर-कुछ मालूम हुन्ना, विष क्यों खाया ?

उस मनुष्य ने संदेह-दृष्टि से देखकर कहा—महाशय, श्रीर तो कोई बात नहीं हुई। जब से यह बड़ा बैंक टूटा है, बहुत उदास रहते थे। कई हज़ार स्पए बैंक में जमा किये थे। घी-दूध-मलाई की बड़ी दूकान थी। बिरादरी में मान था। वह सारी पूँजी डूब गई। हम लोग रोकते रहे, कि वेंक में रुपए मत जमा करो; किन्तु होनहार यह थी। किसी की नहीं सुनी। श्राज सबेरे स्त्री से गहने माँगते थे, कि गिरवीं रखकर श्रहीरों को वृध के दाम दे दें। उससे वातों-वातों में कगड़ा हो गया। बस न जाने क्या खा लिया।

कुँ ऋर साहब का हृदय काँप उठा। तुरन्त ध्यान ऋाया—शिवदास तो नहीं है! पूछा—इनका नाम शिवदास तो नहीं था? उस मनुष्य ने विस्मय से देखकर कहा—हाँ, यही नाम था। क्या ऋाप से जान-पहचान थी?

कुँश्रर—हाँ, हम श्रीर यह बहुत दिनों तक बरहल में साथ-साथ खेले थे। श्राज शाम को वह हमसे बैंक में मिले थे। यदि उन्होंने मुक्तसे तिनक भी चर्चा की होती, तो मैं यथाशक्ति उनकी सहायता करता। शोक!

उस मनुष्य ने ऋब ध्यान-पूर्वंक कुँ ऋर साहब को देखा, ऋौर जाकर स्त्रियों से कहा — चुप हो जा ऋो, बरहल के महाराजा ऋाये हैं! इतना सुनते ही शिवदास की माता ज़ोर-ज़ोर से सिर पटकती ऋौर रोती हुई ऋगकर कुँ ऋर के पैरों पर गिर पड़ी। उसके मुख से केवल ये शब्द निकले — 'वेटा, बचपन में जिसे तुम भैया कहा करते ये  $\times$   $\times$  ' ऋौर गला रुँघ गया।

कुँग्रर महाशय की ग्राँखों से भी ग्राश्रुपात हो रहा था। शिवदास की मूर्ति उनके सामने खड़ी यह कहती देख पड़ती थी, कि तुमने मित्र होकर मेरे प्राण लिये!

(७)

भोर हो गया; परन्तु कुँ श्रर साहब को नींद न श्राई। जब से वह गोमती-तीर से लौटे थे, उनके चित्त पर एक वैराग्य-सा छाया हुश्रा था। वह कारुणिक दृश्य उनके स्वार्थ के तकों को छिन्न-भिन्न किये देता था। सावित्री के विरोध, लल्ला के निराशा-युत हठ, श्रीर माता के कुछ शब्दों का श्रव उन्हें लेश-मात्र भी भय न था। सावित्री कुढ़ेगी, कुढ़े। लिला को भी संश्राम के चेत्र में कूदना पड़ेगा, कोई चिन्ता नहीं। माता प्राण् देने पर तत्पर होगी, क्या हर्ज है। मैं अपनी स्त्री-पुत्र तथा हितमित्रादि के लिए सहसों परिवारों की हत्या न करूँगा। हाय! शिवदास
को जीवित रखने के लिए में ऐसी कितनी रियासतें छोड़ सकता हूँ।
सावित्री को भूखों रहना पड़े, लक्षा को मजदूरी करनी पड़े, सुभे द्वारद्वार भीख माँगनी पड़े, तब भी दूसरों का गला न दबाऊँगा। अब
विलम्ब का अवसर नहीं। न जाने आगे यह दिवाला और क्या क्या
आपित्तयाँ खड़ी करें। मुभे इतना आगा-पीछा क्यों हो रहा है! यह
केवल आत्म-निर्वलता है; वरना यह कोई ऐसा बड़ा काम नहीं, जो
किसी ने न किया हो। आये-दिन लोग लाखों रुपये दान-पुर्य करते हैं।
सुभे अपने कर्तव्य का ज्ञान है। उससे क्यों मुँह मोडूँ शो कुछ हो, जो
चाहे किर पड़े, इसकी क्या चिन्ता है कुँअर ने घंटी बजाई। एक च्रा्ण
में अरदली आँखें मलता हुआ आया।

कुँग्रर माहब बोले—ग्रमी जेकब साहब बारिस्टर के पास जाकर मेरा सलाम दो! जाग गये होंगे। कहना ज़रूरी काम है। नहीं, यह पत्र लेते जाग्रो। मोटर तैयार करा लो।

( 5 )

मिस्टर जेकब ने कुँ श्रर साहब को बहुत समक्ताया, कि श्राप इस दलदल में न फँमे, नहीं तो निकलना किन होगा। मालूम नहीं, श्रभी कितनी ऐसी रक्तमें हैं, जिनका श्रापको पता नहीं है ; परन्तु चित्त में दृढ़ हो जानेवाला निश्चय चूने का फर्श है, जिसको श्रापत्ति के थपेड़े श्रोर भी पुष्ट कर देते हैं। कुँश्रर साहब श्रपने निश्चय पर दृढ़ रहे। दूसरे दिन समाचार-पत्रों में छपवा दिया, कि मृत महारानी पर जितना कर्ज है वह हम सकारते हैं, श्रीर नियत समय के भीतर जुका देंगे।

इस विज्ञापन के छपते ही लखनऊ में खलबली पड़ गई। बुद्धिमानों की सम्मित में यह कुँअर महाशय की नितान्त मूल थी, और जो लोग कानून से अनिभन्न थे, उन्होंने सोचा, कि इसमें अवश्य कोई भेद है। ऐसे बहुत कम मनुष्य थे, जिन्हें कुँअर साहब की नीयत की सचाई पर विश्वास आया हो; परन्तु कुँअर साहब का बखान चाहेन हुआ हो, आशीर्वाद की कभी न थी। वैंक के हजारों ग़रीव लेनदार सच्चे हृदय से उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे।

एक सप्ताह तक कुँग्रर साहब को थिर उठाने का ग्रवकाश न मिला। मिस्टर जेकब का विचार सत्य सिद्ध हुग्रा। देना प्रतिदिन बढ़ता जाता था। कितने ही पुरनोट ऐसे मिले, जिनका उन्हें कुछ भी पता न था। जौहरियों ग्रीर श्रन्य बड़े-बड़े दूकानदारों का लेना भी कम न था। ग्रांदाजन तेरह चौदह लाख का था। मीज़ान बीच लाख तक जा पहुँचा। कुँग्रर साहब घवराये। शंका हुई—ऐसा न हो, कि उन्हें भाइयों का गुज़ारा भी बंद करना पड़े, जिसका उन्हें कोई ग्रविकार नहीं था। यहाँ तक कि सातवें दिन उन्होंने कई साहूकारों को बुरा भला कहकर सामने से दूर किया। जहाँ ब्याज की दर ग्रिधिक थी, उसे कम कराया ग्रीर जिन रक्तमों की मीयाद बीत चुकी थी, उनसे इनकार कर दिया।

उन्हें साहूकारों की कठोरता पर क्रोध स्त्राता था। उनके विचार में महाजनों को डूबते धन का एक भाग पाकर ही सन्तोष कर लेना चाहिये था। इतनी खींच-तान करने पर भी कुल देना उन्नीस लाख से कमन हुस्रा।

कुँ अर साहब इन कामों से अवकाश पाकर एक दिन नेशनल-वेंक की ओर जा निकले। वेंक खुला हुआ था। मृतक शरीर में प्राण आ गये थे। लेनदारों की भीड़ लगी हुई थी। लोग प्रसन्न-चित्त लौटे जा रहे थे। कुँ अर साहब को देखते ही सैकड़ों मनुष्य बड़े प्रेम से उनकी ओर दौड़े। किसी ने रो कर, किसी ने पैरों पर गिर कर और किसी ने सम्यता-पूर्वक अपनी कृतज्ञता प्रकट की। वह वेंक के कार्यकर्ताओं से भी मिले। लोगों ने कहा—इस विज्ञापन ने वेंक को जीवित कर दिया। बंगाली बाबू ने लाला साईदास की आलोचना की—वह समस्तता था, संसार में सब मनुष्य भलमानस है। हमको उपदेश करता था। अब उसका आँख खुल गया है! अकेला घर में बैठा रहता है। किसी को मुँह नहीं दिखाता। हम सुनता है, वह यहाँ से माग जाना चाहता था; परन्तु बड़ा साहब बोला, भागेगा, तो तुम्हारा ऊपर वारंट जारी कर देगा।

श्रव साई दास की जगह बंगाली बाबू मैनेजर हो गये थे।

इस के बाद कुँ अर साहब बरहल श्राये। माहयों ने यह बूचांत सुना,
तो बिगड़े, श्रदालत की धमकी दी। माताजी को ऐसा धका पहुँचा,
िक वह उसी दिन बीमार होकर श्रीर एक ही सप्ताह में इस संसार से
विदा हो गई। सावित्री को भी चोट लगी; पर उसने केवल सन्तोष ही
नहीं किया, पित की उदारता श्रीर त्याग की प्रशंसा भी की। रह
गये लाल साहब। उन्होंने जब देखा कि श्रस्तबल से घोड़े निकले जाते
हैं, हाथी मकनपुर के मेले में बिकने के लिए भेज दिये गये हैं श्रीर
कहार बिदा किये जा रहे हैं, तो व्याकुल हो पिता से बोले—बाबूजी,
यह सब नौकर, घोड़े, हाथी कहाँ जा रहे हैं?

कुँग्रर—एक राजा साहब के उत्सव में।
लालजी—कौन से राजा ?
कुँग्रर—उनका नाम राजा दीनसिंद है।
लालजी—कहाँ रहते हैं ?
कुँग्रर—दरिद्रपुर।
लालजी—तो हम भी जायँगे।

कुँग्रर—तुम्हें भी ले चलेंगे; परन्तु इस वारात में पैदल चलने-वालों का सम्मान सवारों से त्राधिक होगा।

लालजी—तो इम भी पैदल चलेगे। कुँग्रर—वहाँ परिश्रमी मनुष्य की प्रशंसा होती है। लालजी—तो इम सबसे ज्यादा परिश्रम करेंगे।

कुँ अर साहब के दोनों भाई पाँच-पाँच हजार रुपए का गुज़ारा लेकर अलग हो गये। कुँअर साहब अपने और परिवार के लिए कठिनाई से एक हज़ार सालाना का प्रबन्ध कर सके; पर यह आमदनी एक रईस के लिए किसी तरह पर्यात नहीं थी। अतिथि-अभ्यागत प्रतिदिन टिके ही रहते थे। उन सब का भी सत्कार करना पड़ता था। बड़ी कठिनाई से निर्वाह होता था। इधर एक वर्ष से शिवदास के कुटुम्ब का भार भी सिर पर आ पड़ा; परन्तु कुँअर साहब कभी अपने निश्चय पर शोक नहीं करते । उन्हें कभी किसी ने चिंतित नहीं देखा । उनका मुख-मएडल थैर्य श्रीर सच्चे श्रीभमान से सदैव प्रकाशित रहता है । साहित्य-प्रेम पहले से था । श्रव वाग्नवानी से प्रेम हो गया है । श्रपने वाग्न में प्रातःकाल से शाम तक पौदों की देख-रेख किया करते हैं श्रीर लाल साहब तो पक्के कृषक होते दिखाई देते हैं । श्रभी नव-दस वर्ष से श्रिविक श्रवस्था नहीं है ; लेकिन श्रॅंबेरे मुँह खेतों में पहुँच जाते हैं । खाने-पीने की भी सुव नहीं रहती ।

उनका घोड़ा मौजूद है; परन्तु महीनों उस पर नहीं चढ़ते। उनकी यह धुन देखकर कुँअर साहब प्रसन्न रहते और कहा करते हैं—रियासत के भविष्य की ओर से निश्चिन्त हूँ। लाल साहब कभी इस पाठ को न भू लेंगे। घर में सम्पत्ति होती, तो सुख-भोग, शिकार और दुराचार के खिया और क्या सूमता! संपत्ति बेचकर हमने परिश्रम और संतोष खरीदा, और यह सौदा बुरा नहीं। सावित्री हतनी संतोषी नहीं। वह कुँअर साहब के रोकने पर भी असामियों से छोटी-मोटी भेंट ले लिया करती है और कुल-प्रथा नहीं तोड़ना चाहती।

### **आत्माराम**

वेंदो श्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात स्त्रादमी था। वह स्त्रपने सायबान में प्रातः से संध्या तक ग्राँगीठी के सामने बैठा हुन्ना खटखट किया करता था। यह लगातार ध्विन सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गये थे, कि जब किसी कारण से वह वन्द हो जाती, तो जान पड़ता था, कोई चीज़ ग़ायब हो गई। वह नित्यप्रति एक बार प्रातः काल अपने तोते का पिंजड़ा लिये कोई भजन गाता हुन्ना तालाब की ख्रोर जाता था। उस धुँघले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुँह ख्रौर सुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का अम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज़ आती—'सत्त गुरदत्त शिवदत्त दाता' लोग समक जाते कि भोर हो गया।

महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके तीन पुत्र थे, तीन बहुएँ थीं, दर्जनों नाती-पोते थे; लेकिन उसके बोक्त को हल्का करनेवाला कोई न था। लड़के कहते—'जब तक दादा जीते हैं, हम जीवन का ख्रानन्द भोग लें, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगा ही।' वेचारे महादेव को कभी-कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगन-भेदी निर्घोष होता, कि वह भूखा ही उठ ख्राता, ख्रौर नारियल का हुका पीता हुआ सो जाता। उसका व्यावसायिक जीवन ख्रौर भी ख्रशान्तिकारक था। यद्यपि वह ख्रपने काम में निपुण था, उसकी खटाई ख्रौरों से कहीं ज्यादा शुद्धिकारक ख्रौर उसकी रासायनिक कियाएँ कहीं ज्यादा कष्ट-सांच्य थीं, तथापि उसे ख्राये-दिन शकी ख्रौर धेर्य-शूत्य प्राणियों के ख्रपशब्द सुनने पड़ते थे; पर महादेव ख्रविचलित गांभीर्य से सिर मुकाये सब कुछ सुना करता था। ज्यों ही यह कलह शान्त होता, वह ख्रपने तोते की ख्रोर देखकर पुकार उठता—'सत्त

गुरदत्त शिवदत्त दाता।' इस मन्त्र के जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शान्ति प्राप्त हो जावी थी।

## ( ? )

एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजड़े की श्रोर देखा, तो उसका कले जा सन्न से हो गया। तोता कहाँ गया! उसने फिर पिंजड़े को देखा, तोता गायव था। महादेव घवड़ाकर उठा श्रोर इघर-उघर खपरैलों पर निगाह दौड़ाने लमा। उसे संसार में कोई वस्तु श्रगर प्यारी थी, तो वह यही तोता। लड़के-बालों, नाती-पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विन्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था; इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे; विल्क इसलिए कि उनके कारण वह श्रपने श्रानन्ददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिंद्र थी; इसलिए कि वे उसकी श्रामिठी से श्राम निकाल ले जाते थे। इन समस्त विन्न-बाधाश्रों से उसके लिए कोई पनाह थी, तो वह यही तोता। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह श्रव उस श्रवस्था में था, जब मनुष्य को शांति-मोग के सिवा श्रीर कोई इच्छा नहीं रहती।

तोता एक खपरैल पर बैटा था। महादेव ने पिंजड़ा उतार लिया, श्रीर उसे दिखाकर कहने लगा—'श्रा श्रा, सत्त गुस्दत्त शिवदत्त दाता।' लेकिन गाँव श्रीर घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने श्रीर तालियाँ बजाने लगे। उपर से कौश्रों ने काँव-काँव की रट लगाई। तोता उड़ा श्रीर गाँव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजड़ा लिये उसके पीछे दौड़ा, सो दौड़ा। लोगों को उसकी दुतगामिता पर श्रचम्मा हो रहा था। मोह की इससे सुन्दर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती।

दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मज़ा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियाँ बजाई; तोता फिर उड़ा, श्रीर वहाँ से दूर श्राम के बाग़ में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजड़ा लिये मेदक की माँति उचकता चला। बाग में पहुँचा, तो पैर के तलुश्रों से श्राग निकल रही थी, सिर चकर खा रहा था। जब ज़रा सावधान हुश्रा, तो फिर पिंजड़ा उटाकर कहने लगा—'सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता।' तोता फुनगी से उतर कर नीचे की एक डाल पर श्रा बैठा; किन्तु महादेव की श्रोर सशक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समका, डर रहा है। वह पिंजड़े को छोड़कर श्राप एक दूसरे पेड़ की श्राड़ में छिप गया। तोते ने चारों श्रोर ग़ौर से देखा, निश्शंक हो गया, उतरा श्रीर श्राकर पिंजड़े के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। 'सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता' का मन्त्र जपता हुश्रा धीरे-धीर तोते के समीप श्राया, श्रीर लपका कि तोते को पकड़ लें; किन्तु तोता हाथ न श्राया, फिर पेड़ पर जा बैठा।

शाम तक यही हाल रहा । तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर। कभी पिंजड़े पर आ बैठता, कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठ अपने दाना-पानी की प्यालियों को देखता, और फिर उड़ जाता। बुड्ढा अगर मूर्तिमान् मोह था, तो तोता मूर्तिमयी माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अन्यकार में विलीन हो गया।

(३)

रात हो गई। चारों त्रोर निविड़ अन्यकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था, कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता, और न पिंजड़े ही में त्रा सकता है, फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। त्राज उसने दिन-भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया, पानी की एक बूँद भी उसके करठ में न गई; लेकिन उसे न भूख थी, न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और स्ना जान पड़ता था। वह दिन-रात काम करता था; इसलिए कि यह उसकी अंतः पेरणा थी; जीवन के और काम इसलिए करता था, कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश-मात्र भी जान न होता था। तोता ही वह वस्तु था,

जो उस चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था।

महादेव दिन-भर भूखा-प्यासा, थका-माँदा, रह-रहकर भपिकयाँ ले लेता था; किन्तु एक ज्ञाण में फिर चौंककर ऋाँखें खोज देता और उस विस्तृत ऋन्धकार में उसकी आवाज सुनाई देती—'सत्त गुरदत्त शिवदत्त दाता।'

श्राधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई श्राहट पाकर चौंका। देखा, एक दूसरे वृत्त के नीचे एक बुँचला दीपक जल रहा है, श्रीर कई श्रादभी बैठे हुए श्रापस में कुछ बात कर रहे हैं। वे सब चीलम पी रहे थे। तमाखू की मँहक ने उसे श्राधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला— 'सत्त गुरदत्त शिवदत्त दाता।' श्रीर उन श्रादमियों की श्रोर चिलम पीने चला; किन्तु जिस प्रकार बन्तूक की श्रावाज सुनते ही हिरन माग जाते हैं, उसी प्रकार उसे श्राते देख सब-के-सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्जाने लगा—'ठहरो-ठहरो!' एकाएक उसे ध्यान श्रा गया, ये सब चोर हैं। वह जोर से चिल्ला उठा—'चोरचोर, पकड़ो पकड़ो!' चोरों ने पीछे फिरकर भी न देखा।

महादेव दीपक के पास गया, तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला। मोरचे से काला होरहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला, तो मोहरें थीं। उसने एक मोहर बाहर निकाली, और दीपक के उजाले में देखा; हाँ, मोहर थी। उसने तुरत कलसा उठा लिया, दीपक बुक्ता दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठ रहा। साह से चोर बन गया।

उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो, चोर लौट आवें, और मुक्ते आकेला देखकर मोहरें छीन लें। उसने कुछ मोहरें कमर में बाँधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्डे बनाये, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढँक दिया।

(8)

महादेव के अन्तर्नेत्रों के सामने अब एक दूसरा ही जगत्था, चिताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यदापि अभी कोष के हाथ से निकल जाने का भय था; पर श्रमिलाषाश्रों ने श्रपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दूकान खुल गईं, निज संब-धियों से किर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियाँ एकत्रित हो गईं। तब तीर्थ-यात्रा करने चले, श्रीर वहाँ से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ, ब्रह्मभोज हुन्ना। इसके परचात् एक शिवालय श्रीर कुन्नाँ बन गया, एक वाग़ भी लग गया श्रीर वहाँ वह नित्यप्रति कथा-पुराण सुनने लगा। साधु-सन्तों का श्रादर-सत्कार होने लगा।

श्रकस्मात् उसे ध्यान श्राया, कहीं चोर श्रा जायँ, तो मैं भागूँगा क्योंकर ? उसने परीचा करने के लिए कलसा उठाया, श्रीर दो सौ प ग तक बेतहाशा भागा हुश्रा चला गया । जान पड़ता था, उसके पैरों में पर लग गये हैं । चिन्ता शान्त हो गई । इन्हीं कल्पनाश्रों में रात व्यतीत हो गई । उद्या का श्रागमन हुश्रा, हवा जगी, चिड़ियाँ गाने लगीं । सहसा महादेव के कानों में श्रावाज़ श्राई—

'सत्त गुरदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरन में चित्त लागा।'

यह बोल सदैव महादेव की जिह्ना पर रहता था। दिन में सहसों ही बार ये शब्द उसके मुँह से निकलते थे; पर उनका धार्मिक माव कभी उसके अन्तः करण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुँह से यह बोल निकलता था, निर्थिक और प्रभाव-शःच। तब उसका हृदय-रूपी वृक्त पत्र-पल्लव-विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजारित न कर सकती थी; पर अब उस वृक्त में कोपलें और शाखाएँ निकल आई थीं। इस वायु-प्रवाह से भूम उठा; गुंजित हो गया।

श्रक्णोदय का समय था। प्रकृति एक श्रनुरागमय प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊँची डाली से उतरा, जैसे श्राकाश से कोई तारा टूटे, श्रीर श्राकर गिंजड़े में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा, श्रीर गिंजड़े को उठाकर बोला—'श्राश्रो श्रात्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया; पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया।

श्रव तुम्हें चाँदी के पिंजड़े में रखूँगा श्रीर सोने से मढ़ दूँगा। उसके रोम-रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्विन निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान् हो! यह तुम्हारा श्रकीम वात्सल्य है, नहीं तो मुक्क- जैसा पापी, पितत प्राणी कव इस कृपा के योग्य था! इन पिवत्र मावों से उसकी श्रात्मा विह्नल हो गई। वह श्रनुरक्त होकर कह उठा—

'सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा।'

उसने एक हाथ में पिंजड़ा लटकाया, बग़ल में कलशा दबाया श्रीर घर चला।

(虫)

महादेव घर पहुँचा, तो अभी कुछ अँधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से मेंट न हुई, और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाँद में छिपा दिया, और उसे कोयले से अच्छी तरह ढँककर अपनी कोठरी में रख आया। जब दिन निकल आया, तो वह सीचे पुरोहित जी के घर पहुँचा। पुरोहित जी पूजा पर बैठे सोच रहे थे। कल ही मुक्कदमें की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं—जजमानों में कोई साँस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पालागन की। परिडत जी ने मुँह फेर लिया। यह अमंगलमूर्ति कहाँ से आप पहुँची, मालूम नहीं दाना भी मयस्तर होगा या नहीं। स्ष्ट होकर पूछा—क्या है जी, क्या कहते हो ९ जानते नहीं, हम इस समय पूजा पर रहते हैं ९ महादेव ने कहा—महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है।

पुरोहित जी विस्मित हो गये। कानों पर विश्वास न हुआ। महा-देव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी, जितनी अपने घर से किसी मिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा—आज क्या है ?

महादेव बोला—कुछ नहीं, ऐसी ही इच्छा हुई, कि आज भगवान. की कथा सुन लूँ। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। वेंदो श्रीर श्रन्य निकटवर्ती गाँवों में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी नेवता था। जो सुनता, श्राश्चर्य करता। श्राज रेत में दूव कैसे जमी!

सन्ध्या समय जब सब नोग जमा हो गये, पंडितजी श्रपने सिंहासन पर विराजमान हुए, तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर से बोजा—भाइयो, मेरी सारी उम्र छल-काट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदिमियों को दगा दी, कितना खरे को खोटा किया; पर श्रय मगवान् ने मुक्त पर दया की है, वह मेरे मुँह की कालिख को मिटाना चाहते हैं। मैं श्राप सभी भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्में जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, वह श्राकर श्रपनी एक एक कौ ने चुका ले; श्रगर कोई यहाँ न श्रा सका हो. तो श्राप लोग उससे जाकर कह दीजिये, कण से एक महीने तक जब जी चाहे श्रावे, श्रीर श्रपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही-साखी का काम नहीं।

सब लोग सन्नाटे में ह्या गये। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बेला—हम कहते न थे! किनी ने ऋविश्वास से कहा—क्या खाकर भरेगा, हजागें का टोटल हो जायगा।

एक ठाकुर ने ठठोनी की—ग्रीर जो लोग सुरधाम चले गये ? महादेव ने उत्तर दिया—उनके घरवाले तो होंगे।

किन्तु इस समय लोगों को वसूनी की इतनी इच्छा न थी, जितनी यह जानने की, कि इने इतना घन मिन कहाँ से गया ? किसी को महा-देग के पास ग्राने का साहस न हुग्रा। देहात के ग्रादमी थे, गड़े सुदें उलाइना क्या जानें। फिर पायः लोगों को याद भी न था, कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, ग्रीर ऐसे पिनत्र ग्रावसर पर भूल-चूक होजाने का भय उनका सुँद बन्द किये हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी, कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशोभूत कर लिया था।

अचानक पुरोहितजी बोले — तुन्हें याद है, मैंने एक कराठा बनाने के लिए सोना दिया था, और तुमने कई मारो तील में उड़ा दिये थे।

महादेव—हाँ याद है, स्राप्तका कितना नुकसान हुस्रा होगा ? पुरोहित—पचास रुपए से कम न होगा।

महादेव ने कमर से दो मोहरें निकालीं, श्रीर पुरोहितजी के सामने रख दीं।

पुरोहित की लोलुपता पर टीका रें होने लगीं। यह वेइमानी है, बहुत हो, तो दो-चार रुगए का नुकसान हुन्ना होगा। वेचारे से पचास रुपये ऐंड लिये। नारायण का भी डर नहीं। बनने को तो पण्डित; पर नीयत ऐसी खराव! राम-राम!!

लोगों को महादेव पर एक अद्धा-सी हो गई। एक घंटा बीत गया; पर उन सहस्तों मनुष्यों में से एक भी न खड़ा हुआ। तब महादेव ने फिर कहा—मालूम होता है, ग्राप लोग अपना-ग्रपना हिसाब भूल गये हैं; इसलिए श्राज कथा होने दीनिये, मैं एक महीने तक आपकी राह देखूँगा। इसके पीछे तीर्थ-यात्रा करने चला जाऊँगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है, कि श्राप मेरा उद्धार करें।

एक महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न त्राती। त्राव वह कोई काम न करता। शराव का चलका भी छूटा। साधु-त्रभ्यागत जो द्वार पर त्रा.जाते, उनका यथा-योग्य सत्कार करता। दूर-दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया, त्रौर एक त्रादमी भी हिसाब लेने न त्राया। त्राव महादेव को ज्ञात हुत्रा, कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। त्राव उसे मालूम हुत्रा, कि संसार बुरों के लिए बुरा है त्रौर श्रव्छों के लिए श्रव्छा।

( ६ )

इस घटना को हुए पचास वर्ष बीत चुके हैं। आप बेंदो जाइए, तो दूर ही से एक सुन हला कलम दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलस है। उससे मिला हुआ एक पका तालाव है, जिसमें खूव कमल खिले रहते हैं। उसकी मछिलियाँ कोई नहीं पकड़ता, तालाव के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति-चिह्न है, उनके संबन्ध

में विभिन्न किंवदिन्तयाँ प्रचलित हैं। कोई कहता है, उसका रत्नजित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया; कोई कहता है यह 'सत्त गुरुदत्त' कहता हुआ अन्तर्क्षान हो गया; पर यथार्थ यह है कि उस पत्ती-रूपी चन्द्र को किसी विल्ली-रूपी राहु ने अस लिया। लोग कहते हैं, आधी रात को अभी तक तालाव के किनारे आवाज़ आती है—

> 'सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरन में चित्त लागा।'

महादेव के विषय में भी कितनी जन-श्रुतियाँ हैं। उनमें सबसे मान्य यह है, कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई संन्यासियों के साथ हिमालय चला गया, और वहाँ से लौटकर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया।

# दुर्गा का मन्दिर

बाबू बजनाथ कानून पढ़ने में मझ थे, श्रौर उनके दोनों बच्चे लड़ाई करने में । श्यामा चिल्लाती, कि मुन्नू मेरी गुड़िया नहीं देता। मुन्नू रोता था, कि श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली।

त्रजनाथ ने कुद होकर भामा से कहा—तुम इन दुष्टों को यहाँ से इटाती हो कि नहीं ? नहीं तो मैं एक-एक की खबर लेता हूँ।

भामा चूल्हे में आरा जला रही थी; बोली— आरे तो अव क्या सम्ध्या को भी पढ़ते ही रहोगे ? ज़रा दम तो ले लो।

त्रज॰—उठा तो न जायगा ; वैठी-वैठी वहीं से कातून बघारोगी! ग्राभी एक-ग्राध को पटक दूँगा, तो वहीं से गरजती हुई ग्राग्रोगी, कि हायहाय! बच्चे को मार डाला!

भामा—तो मैं कुछ बैठी या सोई तो नहीं हूँ। ज़रा एक घड़ी तुम्हीं लड़कों को बहलाश्रोगे, तो क्या होगा ! कुछ मैंने ही तो उनकी नौकरी नहीं लिखाई।

वजनाथ से कोई जवाब न देते बन पड़ा। कोध पानी के समान बहाव का मार्ग न पाकर और भी प्रबल हो जाता है। यद्यपि वजनाथ नैतिक सिद्धान्तों के ज्ञाता थे; पर उनके पालन में इस समय कुशल न दिखाई दी। मुद्दई और मुद्दालेह, दोनों को एक ही लाठी हाँका, और दोनों को रोते-चिल्लाते छोड़ क़ानून का प्रनथ बगल में दबा कॉलेज-पार्क की राह ली।

## (?)

सावन का महीना था। श्राज कई दिन के बाद बादल हटे थे। हरे-भरे वृत्त सुनहरी चादरें श्रोढ़ें खड़े थे। मृदु समीर सावन का राग गाता था, श्रीर बगले डालियों पर बैठे हिंडोले भूल रहे थे। वजनाथ एक वैंच पर जा बैठे श्रीर किताब खोली; लेकिन इस प्रन्थ की श्रपेचा प्रकृति प्रन्थ का श्रवलोकन श्रधिक चित्ताकर्षक था। कभी श्रासमान को पढ़ते थे, कभी पत्तियों को, कभी छिबिमयी हिरियाली को, श्रीर कभी सामने मैदान में खेलते हुए लड़कों को।

एकाएक उन्हें सामने घास पर कागज़ की एक पुड़िया दिखाई दी। माया ने जिज्ञासा की—ग्राड़ में चलो, देखें इसमें क्या है ?

बुद्धि ने कहा-तुमसे मतलव १ पड़ी रहने दो ।

लेकिन जिज्ञासा-रूपी माया की जीत हुई। व्रजनाथ ने उठकर पुड़िया उठा ली। कदाचित् किसी के पैते पुड़िया में लिपटे गिर पड़े हैं। खोलकर देखा; सावरेन थे! गिना, पूरे ब्राठ निकले। कुत्इल की सीमा न रही।

त्रजनाथ की छाती धड़कने लगी। त्राठो सावरेन हाथ में लिये सोचने लगे—इन्हें क्या करूँ ? त्रगर यहीं रख दूँ, तो न जाने किसकी नज़र पड़े; न मालूम कौन उठा ले जाय! नहीं, यहाँ रहना उचित नहीं। चलूँ, थाने में इत्तला कर दूँ, त्रौर ये सावरेन थानेदार को सौंपूदूँ। जिसके होंगे, वह त्राप ले जायगा या त्रगर उसको न भी मिलों, तो सुक पर कोई दोष न रहेंगा; मैं तो त्रापने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊँगा!

माया ने परदे की आड़ से मन्त्र भारना शुरू किया। वह थाने नहीं गये, सोचा—चलूँ भामा से एक दिल्लगी करूँ। भोजन तैयार होगा। कल इतमीनान से थाने जाऊँगा।

भामा ने सावरेन देखें, हृदय में एक गुदगुदी सी हुई। पूछा— किसकी हैं?

व्रज०-मेरी।

भामा-चलो, कहीं हों न !

व्रज०--पड़ी मिली हैं।

भामा— भूठी बात। ऐसे ही भाग्य के बली हो, तो सच बता ह्रो, कहाँ मिली ? किसकी हैं ?

व्रज॰—सच कहता हूँ, पड़ी मिली हैं। भामा—मेरी कसम १ वज॰—तुम्हारी कसम । भामा गिन्नियों को पति के हाथ से छीनने की चेटा करने लगी ।

व्रजनाथ ने कहा-क्यों छीनती हो ?

भामा-लान्त्रो में ऋपने पास रख लूँ।

व्रज्ञ०--रहने दो मैं इसकी इत्तला करने थाने जाता हूँ।

भामा का मुख मिलन हो गया। बोली—पड़े हुए धन की क्या इत्तला ?

वज॰—हाँ, श्रीर क्या, इन स्राठ गिन्नियों के लिए ईमान विगाडूँन ?

भामा— अच्छा तो सबेरे चले जाना। इस समय जास्रोगे, तो आने में देर होगी।

वजनाथ ने भी सोचा, यही श्रव्छा। थानेवाले रात को तो कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। जब श्रश्रियों को पड़ा ही रहना है, तब जैसे थाना वैसे मेरा घर।

गिनियाँ सन्दूक में रख दीं। खा-पीकर लेटे, तो भामा ने हँसकर कहा—ग्राया धन क्यों छोड़ते हो ? लाग्रो, मैं ग्रपने लिए एक गुलूयन्द बनवा लूँ, बहुत दिनों से जी तरस रहा है।

माया ने इन समय हास्य का रूप धारण किया।

वजनाथ ने तिरस्कार करके कहा---गुलूबन्द की लालना में गले में फाँकी लगाना चाहती हो क्या !

(३)

प्रातःकाल बननाथ थाने जाने के लिए तैयार हुए। कानून का एक लेक्चर छूट जायगा, कोई हरज नहीं। वह इलाहाबाद की हाईकोर्ट में अनुवादक थे। नौकरी में उन्नित की आशा न देखकर साल-भर से वकालत की तैयारी में मग्न थे; लेकिन अभी कपड़े पहन ही रहे थे, कि उनके एक मित्र, सुन्शी गोरेलाल आकर बैठ गये, और अपनी पारिवारिक हुश्चिन्ताओं की विस्तृत राम-कहानी सुनाकर अत्यन्त विनीत भाव से बोले—भाई साहब, इस समय में इन मंग्कटों में ऐसा फँस गया हूँ, कि बुद्धि कुछ काम नहीं करती । तुम बड़े त्र्रादमी हो । इस समय कुछ, सहायता करो । ज्यादह नहीं तीस रुपए दे दो । किस्ती-न-किसी तरह काम चला लूँगा । त्र्राज तीस तारीख है । कल शाम को तुम्हें रुपए मिल जायँगे ।

वजनाथ बड़े श्रादमी तो न थे; किन्तु बड़प्पन की ह्वा बाँध रखी थी। यह मिथ्यभिमान उनके स्वभाव की एक दुर्बलता थी। केवल श्रपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए ही वह बहुधा मित्रों की छोटी-मोटी श्रावश्यकताश्रों पर श्रपनी वास्तविक श्रावश्यकताश्रों को निछावर कर दिया करते थे; लेकिन भामा को इस विषय में उनसे सहानुभूति न थी इसीलिए जब वजनाथ पर इस प्रकार का संकट श्रा पड़ता था, तब थोड़ी देर के लिए उनकी पारवारिक शानित श्रवश्य नष्ट हो जाती थी। उनमें इनकार करने या टालने की हिम्मत न थी।

वह कुछ सकुचते हुए भामा के पास गये, श्रीर बोले-- तुम्हारे पास तीस रुपये तो न होंगे ? मुन्शी गोरेलाल माँग गहे हैं।

भामा ने रुखाई से कहा-मेरे पास तो रुपए नहीं हैं।

व्रज - होंगे तो ज़रूर, बहाना करती हो।

भामा०-- श्रच्छा, बहाना ही सही।

व्रज० - तो मैं उनसे क्या कह दूँ ?

भामा॰—कह दो, घर में रुपए नहीं हैं, तुमसे न कहते बने, तो मैं पदें की ऋ। इसे कह दूँ।

वज—कहने को तो मैं कह दूँ; लेकिन उन्हें विश्वास न श्रावेगा । समर्भोंगे बहाना कर रहे हैं।

भामा-समभाँगे, तो समभा करें।

त्रज॰ — मुभ्भमे तो ऐसी बेमुरौवती नहीं हो संकती । रात-दिन साथ ठहरा, कैसे इनकार करूँ ?

भामा—श्रन्छा, तो जो मन में श्रावे, सो करो। मैं एक बार कह चुकी, मेरे पास रुपए नहीं हैं। इजनाथ मन में बहुत खिन्न हुए । उन्हें विश्वास था, कि भामा के पास रुपए हैं; लेकिन केवल मुफ्ते लिजत करने के लिए इनकार कर रही है। दुराग्रह ने संकल्प को दृढ़ कर दिया। सन्दूक से दो गिन्नियाँ निकालीं, श्रीर गोरेलाल को देकर बोले—भाई, कल शाम को कचहरी से श्राते ही रुपए दे जाना। ये एक श्रादमी की श्रमानत हैं। मैं इसी समय देने जा रहा था—यदि कल रुपए न पहुँचे, तो मुफ्ते बहुत लिजत होना पड़ेगा; कहीं मुँह दिखाने योग्य न रहूँगा।

गोरेलाल ने मन में कहा--श्रमानत स्त्री के सिवा ऋौर किसकी होगी और मिन्नियाँ जेब मैं रखकर घर की राह ली।

## (8)

त्रप्राज पहली तारी क्ष की संध्या है। वजनाथ दरवाजे पर वैठे गोरेलाल का इन्तज़ार कर रहे हैं।

पाँच बज गये, गोरेलाल अभी तक नहीं आये। ब्रजनाथ की आँखें रास्ते की तरफ़ लगी हुई थीं। हाथ में एक पत्र था; लेकिन पढ़ने में जी न लगता था। हर तीसरे मिनट रास्ते की और देखने लगते थे; लेकिन सोचते थे—आज वेतन मिलने का दिन है। इसी कारण आने में देर हो रही है; आते ही होंगे। छः बजे; गोरेलाल का पता नहीं। कचहरी के कर्मचारी एक-एक करके चले आ रहे थे। ब्रजनाथ को कई बार घोखा हुआ। वह आ रहे हैं। ज़लर वही हैं। वैसी ही अचकन है। वैसी ही टोपी। चाल भी वही है। हाँ, वही हैं। इसी तरफ़ आ रहे हैं। अपने हृदय से एक बोक्ता-सा उतरता मालूम हुआ; लेकिन निकट आने पर ज्ञात हुआ, कि कोई और है। आशा की कल्पित मूर्ति दुराशा में बदल गई।

त्रजनाथ का चित्त खिन्न होने लगा। वह एक बार कुरसी से उठे। बरामदे की चौखट पर खड़े हो, सड़क पर दोनों तरफ़ निगाह दौड़ाई। कहीं पता नहीं।

दो तीन बार दूर से आते हुए इकों को देखकर गोरेलाल का भ्रम हुआ। आकांचा की प्रवलता !

सात बजे चिराम जल गये। सड़क पर श्रेंचेरा छाने लगा। वजनाथ

सड़क पर उद्दिश भाव से टहलने लगे। इरादा हुआ, गोरेलाल के घर चलूँ। उधर क़दम बराये; लेकिन हृदय काँप रहा था, कि कहीं वह रास्ते में त्राते हुए न मिल जायँ, तो समर्कें कि थोड़े-से रुपयों के लिए इतने ब्याकुल हो गये । थोड़ी ही दूर गये, कि किसी को त्र्याते देखा । भ्रम हुन्रा गोरेलाल हैं। मुड़े, और सीवें बरामदे में आकर दम लिया ; लेकिन फिर वहीं घोखा ! फिर वहीं भ्रांति ! तब सोचने लगे, कि इतनी देर क्यों हो रही है ? क्या ऋभी तक वह कचहरी से न ऋाये होंगे ? ऐसा कदापि नहीं ्हो सकता । उनके दफ्तर वाले मुद्दत हुई, निकल गये । बस दो बातें हो सकती हैं, या तो उन्होंने कल ग्राने का निश्चय कर लिया, सममे होंगे रात को कौन जाय, या जान-व्भकर वैठ रहे होंगे, देना न चाहते होंगे, उस समय उनको ग़रज़ थी, इस समय मुक्ते ग़रज़ है। मैं ही किसी को क्यों न भेज दूँ ? लेकिन किसे भेजूँ । मुज्जू जा सकता है । सड़क ही पर, मकान है। यह सोचकर कमरे में गये, लैंप जलाया और पत्र लिखने वैठे; मगर आँखें द्वार ही की आरे लगी हुई थीं। अकस्मात् किसी के पैरों की ग्राहट सुनाई दी । तुरन्त पत्र को एक किताब के नीचे दवा लिया श्रीर बरामदे में चले श्राये। देखा, पड़ोस का एक कुँ जड़ा तार पढ़ाने श्राया है । उससे बोले-भाई, इस समय फ़रसत नहीं है ; थोड़ी देर में श्राना । उसने कहा - बाबूजी घर-भर के श्रादमी घबराये हैं, ज़रा एक निगाइ देख लीजिये। निदान वजनाथ ने भूँभलाकर उसके हाथ से तार ले लिया. और सरसरी नज़र से देखकर बोले-कलकत्ते से आया है। माल नहीं पहुँचा। कुँजड़े ने डरते-डरते कहा - बावूजी, इतना श्रीर देख लीजिये, किसने भेजा है। इस पर वजनाथ ने तार को फेंक दिया, श्रीर बोले-मुभे इस वक्त फुरसत नहीं है।

श्राठ वज गये। वजनाथ को निराशा होने लगी। मुन्नू इतनी रात वीते नहीं जा सकता। मन में निश्चय किया, श्राप ही जाना चाहिये, वला से बुरा मानेंगे। इनकी कहाँ तक चिन्ता करूँ १ स्पष्ट कह दूँगा, मेरे रुपए दे दो। भलमनसी भलेमानसों से निमाई जा सकती है। ऐसे धूर्त्तों के साथ भलमनसी का व्यवहार करना मूर्खता है। श्रचकन पहनी, घर में जाकर भामा से कहा—ज़रा एक काम से वाहर जाता हूँ, किवाड़े इन्द कर लो।

चलने को तो चले ; लेकिन पग-पग पर रकते जाते थे। गोरेलाल का घर दूर से दिखाई दिया ; लेंप जल रहा था। ठिठक गये और सोचने लगे—चलकर क्या कहूँगा? कहीं उन्होंने जाते-जाते रुपए निकालकर दे दिये, और देर के लिए च्मा माँगी, तो मुक्ते बढ़ी क्तेंप होगी। वह मुक्ते जुद्र, त्रोछा, धैर्य-हीन समकेंगे। नहीं, रुपयों की वातचीत करूँ ही क्यों? कहूँगा—भाई, घर में बड़ी देर से पेट दर्द कर रहा है। तुम्हारे पास पुराना तेज सिरका तो नहीं है? मगर नहीं, यह बहाना कुछ भहा-सा प्रतीत होता है। साफ कर्लाई खुल जायगी। उँह! इस कंक्ट की ज़रूरत ही क्या है। वह मुक्ते देखकर आपही समक्त जायँगे। इस विश्वय में बातचीत की कुछ नौयत ही न आवेगी। अजनाथ इसी उथेड़ बुन में आगे बढ़ते चले जाते थे, जैसे नदी की लहरें चाहे किसी और चलें, धारा अपना मार्ग नहीं छोड़ती।

गोरेलाल का घर श्रा गया। द्वार बन्द था। त्रजनाथ को उन्हें पुकार ने का साहस न हुआ। समक्ते, खाना खा गहे होंगे। दरवाजे के सामने से निकले, श्रौर धीरे-धीर टहलते हुए एक मील तक चले गये। नौ बजने की आवाज़ कान में आई। गोरेलाल मोजन कर चुके होगे, यह सोचकर लौट पड़े; लेकिन द्वार पर पहुँचे, तो श्रॅंचेरा था। वह आशारूपी दीपक चुक्त गया था। एक मिनट तक दुविधा में खड़े रहे। क्या करूँ ? श्रमी बहुत सबेरा है। इतनी जल्दी थोड़े ही सो गये होंगे। दबे पाँव बरामदे पर चढ़े। द्वार पर कान लगाकर सुना, चारों श्रोर ताक रहे थे, कि कईं। कोई देख न ले। कुछ बातचीत की मनक कान में पड़ी। ध्यान से सुना। स्त्री कह रही थी—रपए तो सब टठ गये, त्रजनाथ को कहाँ से दोगे? गोरेलाल ने उत्तर दिया—ऐसी कौन-सी उतावली है, फिर दे देंगे। त्राज दरख्वास्त दे दी है, कल मंजूर ही हो जायगी। तीन महीने के बाद लौटेंगे, तब देखा जायगा।

व्रजनाथ को ऐसा जान पड़ा, मानो मुँह पर किसी ने तमाचा मार

दिया । क्रोध स्त्रौर नैराश्य से भरे हुए बरामदे से उतर स्त्राये । घर चले, तो सीधे क़दम न पड़ते थे, जैसे कोई दिन-भर का थका-माँदा पिथक हो । ( ५ )

त्रजनाथ रात-भर करवर्टे बदलते रहे। कभी गोरेलाल की धूर्तता पर कोध आता था, कभी अपनी सरलता पर। मालूम नहीं, किसी ग़रीब के स्पए हैं! उस पर क्या बीती होगी! लेकिन अब कोध या खेद से क्या लाम ! सोचने लगे—स्पर कहाँ से आवेंगे, भामा पहले ही इनकार कर चुकी है; वेतन में इतनी गुंजायश नहीं। दस-पाँच रुपए की बात होती, तो कोई कतर-ब्योत करता। तो क्या कहूँ ! किसी से उधार लूँ ! मगर मुक्ते कौन देगा ! आज तक किसी से माँगने का संयोग नहीं पड़ा, और अपना कोई ऐसा मित्र है भी तो नहीं! जो लोग हैं, वे मुक्ती को सताया करते हैं; मुक्ते क्या देंगे। हाँ, यिद कुछ दिन कानून छोड़कर अनुवाद करने में परिश्रम कहूँ, तो रुपए मिल सकते हैं। कम-से-कम एक मास का कठिन परिश्रम है। सस्ते अनुवादकों के मारे दर भी तो गिर गई है। हा निर्दयी ! तूने बड़ी दग़ा की। न जाने किस जन्म का वैर चुकाया। कहीं का न रखा!

दूसरे दिन से ब्रजनाथ को रुपयों की धुन सवार हुई। सवेरे कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते, संध्या को कचहरी से तजबीज़ों का पुलिंदा घर लाते, और आधी रात तक बैठे अनुवाद किया करते। सिर उठाने की मुहलत न मिलती। कभी एक-दो भी बज जाते। जब मस्तिष्क बिल-कुल शिथिल हो जाता, तब विवश होकर चारगाई पर पड़ रहते।

लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास न होने के कारण कभी-कभी सिर में दर्द होने लगता। कभी पाचन-किया में विव्व पड़ जाता, कभी जबर चढ़ आता। तिस पर भी वह मशीन की तरह काम में लगे रहते। भामा कभी-कभी सुँक्तलाकर कहती—अजी लेट भी रहो; बड़े धर्मात्मा बने हो। तुम्हारे-जैसे दस-पाँच आदमी और होते, तो संसार का काम ही बन्द हो जाता। वजनाथ इस बाधाकारी व्यंग्य का उत्तर न देते; दिन निकलते ही फिर वही चरखा ले बैठते। यहाँ तक कि तीन सप्ताह बीत गये, श्रौर पचीस रुपए हाथ श्रा गये। वजनाथ सोचते थे—दो-तीन दिन में वेड़ा पार है; लेकिन इक्कीसवें दिन उन्हें प्रचएड ज्वर चढ़ श्राया श्रौर तीन दिन तक न उतरा। छुट्टी लेनी पड़ी। शय्या-सेवी बन गये। मार्दों का महीना था। मामा ने समका, पित्त का प्रकोप है; लेकिन जब एक सताह तक डॉक्टर की श्रौषिध-सेवन करने पर भी ज्वर न उतरा, तब वह घवराई। वजनाथ प्रायः ज्वर में बक-क्तक भी करने लगते। भामा सुनकर डर के मारे कमरे में से भाग जाती। बच्चों को पकड़कर दूसरे कमरे में बन्द कर देती। श्रव उसे शंका होने लगती थी कि कहीं यह कष्ट उन्हीं रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा है। कीन जाने, रुपएवाले ने कुछ कर-धर दिया हो! जरूर यही बात है, नहीं तो श्रोषि से लाभ क्यों नहीं होता।

संकट पड़ने पर हम धर्मभीरु हो जाते हैं, श्रौषधियों से निराश होकर देवतों की शरण लेते हैं। मामा ने भी देवतों की शरण ली। वह जन्मा-ष्टमी, शिवरात्रि श्रौर तीज के सिवा श्रौर कोई वत न रखती थी। इस कार उसने नवरात्र का कठिन वत शुरू किया।

त्राठ दिन पूरे हो गये। त्रान्तिम दिन त्राया। प्रभात का समय था। मामा ने जननाथ को दवा पिलाई त्रीर दोनों बालकों को लेकर दुर्गाजी की पूजा करने मन्दिर में चली। उसका हृदय त्राराध्य देवी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। मन्दिर के त्राँगन में पहुँची। उपासक त्रासनों पर बैठे हुए दुर्गागठ कर रहे थे। धूप त्रीर त्रगर की सुगन्ध उड़ रही थी। उसने मन्दिर में प्रवेश किया। सामने दुर्ग की विशाल प्रतिमा शोभायमान थी। उसके मुखारविन्द पर एक विलच्च दीति मलक रही थी। बड़े उज्ज्वल नेत्रों से प्रभा की किरणें छिटक रही थीं। पवित्रता का एक समा-सा छाया हुत्रा था। मामा इस दीति-वर्ण मूर्ति के सम्मुख सीधी ब्राँखों से ताक न सकी। उसके त्रान्तः करण में एक निर्मल विशुद्ध, भाव-पूर्ण भय का उदय हो त्राया। उसने त्राँखों बन्द कर लीं। घुटनों के बल बैठ गई, त्रीर हाथ जोड़ कर करण स्वर से बोली—माता, मुक्त पर दया करो।

उसे ऐसा ज्ञात हुन्रा, मानो देवी मुसकिराई। उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति-सी निकलकर ऋपने हृदय में ऋाती हुई मालूम हुई। उसके कानों में देवी के मुँह से निकले ये शब्द सुनाई दिये—पराया धन लौटा दे, तेरा भला होगा।

भामा उठ बैठी। उसकी आँखों में निर्मल भक्ति का आभास भत्तक रहा था। मुख-मगडल से पिवत्र प्रेम बरसा पड़ता था। देवी ने कदाचित् उसे अपनी प्रभा के रंग में डुवा दिया था।

इतने में दूसरी एक स्त्री आई । उसके उज्ज्वल केश विखरे और सुरक्ताये हुए चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे। शरीर पर केवल एक श्वेत साड़ी थी। हाथ में चृड़ियों के सिवा और कोई आमूषण न था। शोक और नैराश्य की साचात् मूर्ति मालूम होती थी। उसने भी देवी के सामने सिर मुकाया और दोनों हाथों से आँचल फैलाकर बोली— देवी, जिसने मेरा धन लिया हो, उसका सर्वनाश करो।

जैसे सितार मिजराब की चोट खाकर थरथरा उठता है, उसी कार भामा का हृदय श्रनिष्ट के भय से थरथरा उठा। ये शब्द तीव शर के समान उसके कलेजे में चुम गये। उसने देवी की श्रोर कातर नेत्रों से देखा। उनका ज्योतिर्मय स्वरूप भयंकर था, नेत्रों से भीषण ज्वाला निकल रही थी। भामा के श्रन्तः करण में सर्वत्र श्राकाश से, मन्दिर के सामनेवाले वृद्धों से, मन्दिर के स्तम्भों से, सिंहासन के ऊपर जलते हुए दीपक से श्रीर देवी के विकराल मुँह से ये शब्द निकलकर गूँजने लगे—पराया घन लौटा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जायगा।

भामा खड़ी हो गई श्रौर उस बुद्धां से बोली—क्यों माता, तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है ?

वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ऋोर देखा, मानो इवते को तिनके का सहारा मिला। बोली—हाँ वेटी।

भामा—िकतने दिन हुए ? वृद्धा—कोई डेड़ महीता। मामा—िकतने रुपये थे ? वृद्धा-पूरे एक सौ वीस । भामा-कैसे खोये ?

वृद्धा—क्या जाने कहीं गिरगये। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे। आज कई बरस हुए, वह परलोक विधारे। अब मुक्ते सरकार से साठ स्वए साल पेंशन मिलती है। अबकी दो साल की पेंशन एक साथ ही मिली थी। खज़ाने से स्वए लेकर आ रही थी। मालूम नहीं, कब और कहाँ गिर पड़े। आठ गिन्नियाँ थीं।

भामा—ग्रगर वे ।तुम्हें मिल जायँ, तो क्या दोगी ?

वृद्धा—ग्रधिक नहीं, उसमें से पचास रुगए दे दूँगी ।

भामा—रुपए क्या होंगे, कोई उससे श्रव्छी चीज़ दो ।

वृद्धा—वेटी, श्रीर क्या दूँ, जब तक जीऊँगी, तुम्हारा यश गाऊँगी।

भामा—नहीं, इसकी मुभे श्रावश्यकता नहीं ।

वृद्धा—वेटी, इसके सिवा मेरे पास क्या है ?

भामा—मुभे श्राशीर्वाद दो । मेरे पित वीमार हैं, वह श्रव्छे
हो जायँ।

वृद्धा—क्या उन्हीं को रुपए मिले हैं ? भामा—हाँ, वह उसी दिन से तुम्हें खोज रहे हैं।

वृद्धा घुटनों के बल से बैठ गई, श्रौर श्राँचल फैलाकर कम्पित स्वर से बोली—देवी! इनका कल्याण करो।

भामा ने फिर देवी की त्रोर सशंक दृष्टि से देखा। उनके दिव्य रूप पर प्रेम का प्रकाश था। त्र्राँखों में द्या की त्रानंददायिनी फलक थी। उस समय भामा के त्रान्तः करण में कहीं स्वर्गलोक से यह ध्विन सुनाई दी—जा तेरा कल्याण होगा।

( )

सन्ध्या का समय है। भामा वजनाथ के साथ इक्के पर बैठ तुलसी के घर उसकी थाती लौटाने जा रही है। बजनाथ के बड़े परिश्रम की कमाई तो डॉक्टर की मेंट हो चुकी है; लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के इाथ श्रपने कानों के सुमके बेचकर रुपए जुटाये हैं। जिस समय सुमके बनकर आये थे, भामा बहुत प्रसन्न हुई थी। आज उन्हें बेचकर वह उससे भी अधिक प्रसन्न है।

जब ब्रजनाथ ने ब्राठों गिन्नियाँ उसे दिखाई थीं, उसके हृदय में एक गुदगुदी-सी हुई थी; लेकिन यह हर्ष मुख पर ब्राने का साहस न कर सका था। श्राज उन गिन्नियों को हाथ से जाते समय उसका हार्दिक ब्रानन्द ब्राँखों में चमक रहा है, ब्रोठों पर नाच रहा है, कपोलों को रँग रहा है ब्रोर ब्रंगों पर किलोल कर रहा है। वह इन्द्रियों का ब्रानन्द था, यह ब्रात्मा का ब्रानन्द है; वह ब्रानन्द लजा के भीतर छिपा हुब्रा था, यह ब्रानन्द गर्व से बाहर निकला पड़ता है।

तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ। आज पूरे तीन सताह के बाद बजनाथ तिकये के सहारे बैठे थे। वह बार-बार भामा को प्रेम-पूर्ण नेत्रों से देखते थे। वह आज उन्हें देवी मालूम होती थी। अब तक उन्होंने उसके बाह्य सौंदर्य की शोभा देखी थी, आज वह उसका आत्मिक सौंदर्य देख रहे हैं।

तुलसी का घर एक गली में था । इका सड़क पर जाकर ठहर गया। व्रजनाथ इक्के पर से उतरे, और श्रपनी छड़ी टेकते हुए भामा के हाथों के सहारे तुलसी के घर पहुँचे। तुलसी ने रुपए लिये और दोनों हाथ फैलाकर श्राशीर्वाद दिया—दुर्गाजी तुम्हारा कल्याण करें!

तुलसी का वर्ण्हीन मुख वैसे ही खिल गया, जैसे वर्षा के पीछे वृच्धों की पत्तियाँ खिल जाती है। सिमटा हुम्रा स्रंग फैल गया, गालों की मुर्रियाँ मिटती देख पड़ीं। ऐसा मालूम होता था, मानो उसका काया-कल्प हो गया।

वहाँ से स्राकर बजनाथ स्रपने द्वार पर बैठे हुए थे, कि गोरेलाल स्राकर बैठ गये। बजनाथ ने मुँह फेर लिया।

गोरेलाल बोला-भाई साहब, कैसी तबीयत है। व्रजनाथ-बहुत श्रन्छी तरह हूँ।

गोरेलाल—मुक्ते च्रमा कीजियेगा। मुक्ते इसका बहुत खेद है, कि आपके रुपए देने में इतना विलम्ब हुआ। पहली तारीख ही को घर से एक श्रावश्यक पत्र त्रा गया, त्रीर मैं किसी तरह तीन महीने की छुटी लेकर घर भागा। वहाँ की विपत्ति-कथा कहूँ, तो समाप्त न हो; लेकिन श्रापकी बीमारी का शोक-समाचार सुनकर त्राज भागा चला त्रा रहा हूँ। ये लीजिये, रुपए हाजिर हैं। इस विलम्ब के लिए श्रात्यन्त लिजत हूँ।

त्रजनाथ का क्रोध शान्त हो गया। विनय में कितनी शक्ति है! बोले—जी हाँ, वीमार तो था; लेकिन अब अच्छा हो गया हूँ। आपको मेरे कारण व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको असुविधा हो, तो रुपये फिर दे दीजियेगा। मैं अब उन्ध्रण हो गया हूँ। कोई जल्दी नहीं है।

गोरेलाल विदा हो गये, तो व्रजनाथ रुपए लिये हुए भीतर त्राये, श्रीर भामा से बोले—ये लो त्रपने रुपये; गोरेलाल दे गये।

भामा ने कहा—ये मेरे रुपए, नहीं, तुलसी के हैं; एक बार पराया धन लेकर सीख गई।

व्रज०-लेकिन तुलसी के तो पूरे रुपये दे दिये गये ?

भामा—दे दिये गये, तो क्या हुआ ? ये उसके आशीर्वाद की न्योछावर हैं।

, व्रज॰—कान के सुमके कहाँ से श्रावेंगे ? भामा—सुमके न रहेंगे न सही, सदा के लिए 'कान' तो हो गये।

# बड़े घर की बेटी

वेनीमाधव सिंह गौरीपुर-गाँव के ज़मींदार श्रीर नम्बरदार थे । उनके पितामह किसी समय बडे घन-धान्य संपन्न थे। गाँव का पका तालाब श्रौर मन्दिर, जिनकी स्रव मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति-स्तंभ थे। कहते हैं, इस दरवाजे पर हाथी भूमता था, ग्रब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरींर में ऋस्थि-पंजर के सिवा ऋौर कुछ शेष न रहा था; पर दूध शायद बहुत देती थी; क्योंकि एक-न-एक आदमी हाँडी लिये उसके सिर पर सवार ही रहता था। वेनीमाधव सिंह ऋपनी श्राधी से श्रधिक संपत्ति वकीलों की भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान श्राय एक इज़ार रुपए वार्षिक से श्रिधिक न थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम ऋौर उद्योग के बाद बी० ए० की डिग्री प्राप्त की थी। ग्रव एक दफ़्तर में नौकर था । छोटा लड़का लालबिहारी सिंह दोहरे बदन का, सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का दो सेर ताज़ा द्घ, वह उठकर सबेरे पी जाता था। श्रीकंठसिंह की दशा बिलकुल विपरीत थी। इन नेत्र-प्रिय गुणों को उन्होंने बी०ए०—उन्हीं दो ब्राह्मरों पर न्योछावर कर दिया था। इन दो अन्तरों ने उनके शरीर को निर्वल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्यक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। श्रायुर्वेदिक श्रौषिधियों पर उनका श्रिषक विश्वास था। शाम-सबेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्णमधुर-ध्विन सुनाई दिया करती थी। लाहीर स्रीर कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा-पढ़ी रहती थी।

श्रीकंठ इस श्रॅंगरेज़ी डिग्री के श्रिधिपति होने पर भी श्रॅंगरेज़ी सामा-जिक प्रथाश्रों के विशेष प्रेमी न थे; बल्कि वह बहुधा बड़े ज़ोर से उनकी निन्दा श्रौर तिरस्कार किया करते थे। इसी से गाँव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सिमिलित होते त्रौर स्वयं किसी-न-किसी पात्र का पार्ट लेते थे। गौरीपुर-में राम जीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिन्दू-सम्यता का गुण्-गान उनकी धार्मिकता का प्रधान त्र्रंग था। सिम्मिलित कुटुम्ब के तो वह एक-मात्र उपासक थे। त्राजकल स्त्रियों की कुटुम्ब में मिल-जुलकर रहने की जो त्र्रुस्त होती है, उसे वह जाति त्रौर देश दोनों के लिए हानिकारक सममते थे। यही कारण था, कि गाँव की ललनाएँ उनकी निन्दक थीं! कोई-कोई तो उन्हें त्रुपना शत्रु सममने में भी संकोच न करती थीं। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं, कि उसे त्रुपनी सास-ससुर, देवर या जेठ त्रादि से घृणा थी; बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने त्रौर तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो त्राये दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की क्रपेत्वा यही उत्तम है, कि क्रपनी खिचड़ी क्रलग पकाई जाय।

श्रानन्दी एक वड़े उच कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी-सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। विशाल-भवन, एक हाथी, तंन कुत्ते, बाज, बहरी-शिकरे, फाड़-फान्म, श्रानरेरी मिकिस्ट्रेटी श्रोर ऋण जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूपसिंह। बड़े उदार-चित्त श्रोर प्रतिभाशाली पुरुष थे; पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। सात लड़कियाँ हुई श्रोर दैवयोग से सब की सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने तीन ब्याह दिल खोलकर किये; पर जब पन्द्रह-बीस हज़ार रुपयों का कर्ज़ सिर पर हो गया, तो श्राँखें खुलीं, हाथ समेट लिया। श्रानन्दी चौथी लड़की थी। वह श्रपनी सब बहनों से श्रिषक रूपवित श्रीर गुणवती थी। इससे ठाकुर भूपसिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुन्दर सन्तान को कदाचित् उसके माता-पिता भी श्रिषक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म-संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोक्त बढ़े श्रोर न यही स्वीकार था, कि उसे श्रपने को भाग्य-हीन समक्तना पड़े। एक दिन श्रीकण्ठ उनके पास किसी चन्दे का रुपया माँगने श्राये। शायद नागरी-

प्रचार का चन्दा था । भूपसिंह उनके स्वभाव पर रीक्त गये ऋौर धूमधाम से श्रीकंठसिंह का ऋानन्दी के साथ ब्याह हो गया ।

त्रानन्दी त्रपने नये घर में त्राई, तो यहाँ का रंग-ढंग कुछ त्रीर ही देखा। जिस टीम-टाम की उसे बचपन से ही त्रादतपड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम-मात्र को भी न थी। हाथी, घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुन्दर बहेलीतक न थी। रेशमी-स्लीगर साथ लाई थी; पर यहाँ बाग़ कहाँ! मकान में खिड़कियाँ तक न थीं, न जमीन पर फ़र्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा-सादा देहाती गृहस्थ का मकान था; किन्तु त्रानन्दी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे।

#### (२).

एक दिन दोपहर के समय लालिबिहारी सिंह दो चिड़ियाँ तिये हुए आया और भावज से बोजा—जल्दी से पका दो, मुक्ते भूख लगी है। आतन्दी भोजन बनाकर इसकी राह देख रही थी। श्रव यह नया व्यञ्जन बनाने वैठी। हाँड़ी में देखा, तो घी पाव-भर से श्रिषिक न था। बड़े घर की वेटी, किकायत क्या जाने। उसने सब घी मांस में डाल दिया। ल्कालिबिहारी खाने बैठा, तो दाल में घी न था, बोला—दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा ?

त्र्यानन्दी ने कहा — घी सब मांत में पड़ गया। लालबिहारी ज़ोर से बोला — ऋभी परसों घी ऋाया है, इतना जल्द उठ गया!

श्रानन्दी ने उत्तर दिया—श्राज तो कुल पाव-भर रहा होगा । वह सब मैंने मांच में डाल दिया ।

जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह चुधा से बावला मनुष्य जरा-जरा-सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह दिठाई बहुत बुरी मालूम हुई, तनककर बोला— मैंके में तो चाहे घी की नदी बहती हो!

स्त्री गालियाँ सह लेती हैं मार भी सह लेती हैं; पर मैके की निन्दा

उनसे नहीं सही जाती। आनन्दी मुँह फेरकर बोली—हाथी मरा भी, तो नौ लाख का। वहाँ इतना घी नित्य नाई-कहार खा जाते हैं।

लालिबहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी, श्रीर बोला--जी चाहता है, जीभ पकड़कर खींच लूँ।

श्रानन्दी को भी क्षोध श्रा गया । मुँह लाल हो गया, बोली—वह होते, तो श्राज इसका मज़ा चखाते ।

श्रव श्रपढ़, उजड्ड ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण ज़मीदार की बेटी थी। जब जी चाहता, उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। उसने खड़ाऊँ उठाकर श्रानन्दी की श्रोर जोर से फेंकी, श्रौर बोला —जिससे गुमान पर भूली हुई हो, उसे भी देखूँगा श्रौर तुम्हें भी!

श्रानन्दी ने हाथ से खड़ाऊँ रोकी; सिर बच गया; पर उँगली में बड़ी चोट श्राई। कोघ के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भाँति काँपती हुई श्रपने कमरे में श्राकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल श्रीर साहस, मान श्रीर मर्यादा पित तक है। उसे श्रपने पित के ही बल श्रीर पुरुषत्व का घमएड होता है। श्रानन्दी खून का घूँट पीकर रह गई।

### ( )

श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर श्राया करते थे। वृहस्पति को यह घटना हुई थी, दो दिन तक श्रानन्दी कोप-भवन में रही। न कुछ खाया, न विया, उनकी बाट देखती रही। श्रन्त में शनिवार को वह नियमानुकृत सन्ध्या समय घर श्राये श्रोर बाहर बैठकर कुछ इधर-उधर की बातें, कुछ देश-काल-सम्बन्धी समाचार तथा कुछ नये मुकदमों श्रादि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप दस बजे रात तक होता रहा। गाँव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा श्रानन्द मिलता था, कि खाने-पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये दो-तीन घएटे श्रानन्दी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह मोजन का समय श्राया। पंचायत उठी। जब एकान्त हुश्रा, तो लालविहारी ने कहा—भैया, श्राप ज़रा भाभी को समसा दीजियेगा, कि मुँह सँभालकर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन श्रन्थें हो जायगा।

वेनीमाधव सिंह ने वेटे की ऋत साची दी—हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं, कि मदों के मुँह लगें।

लालविहारी—वह बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं हैं।

श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा—श्राखिर बात क्या हुई ? लालबिहारी ने कहा—कुछ भी नहीं, यों हीं श्राप ही-श्राप उलक्त

पड़ी। मैके के सामने हम होगों को तो कुछ सममती ही नहीं।

श्रीकंठ खा-पीकर त्रानन्दी के पास गये। वह भरी वैठी थी। यह हज़रत भी कुछ तीखे थे। ग्रानन्दी ने पूळा—िचत्त तो प्रसन्न है ?

श्रीकंठ बोले—बहुत प्रसन्न है; पर तुमने त्राजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है?

श्रानन्दी की तेवरियों पर बल पड़ गये, मुँभलाहट के मारे बदन में ज्वाला-सी दहक उठी। बोली—जिसने तुमसे यह श्राग लगाई है, उसे पाऊँ, तो मुँह मुलस दूँ।

श्रीकंठ-इतनी गरम क्यों होती हो, बात तो कही।

श्रानन्दी—क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है ! नहीं तो एक गँवार छोकरा, जिसको चपरासगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुक्ते खड़ाऊँ से मारकर यों न श्रकड़ता।

श्रीकंठ—सब साफ़-साफ़ हाल कहो, तो मालूम हो। मुक्ते तो कुछ पता नहीं।

श्रानन्दी—परसी तुम्हारे लाड़ले भाई ने मुक्तसे मांस पकाने को कहा। घी हाँ ड्री में पाव-भर से श्राधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा, तो कहने लगा—दाल में घी क्यों नहीं है? बस, इसी पर मेरे मैंके को भला-बुरा कहने लगा—मुक्तसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई-कहार खा जाते हैं, श्रीर किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस, इतनी-सी बात पर इस श्रम्यायी ने मुक्त पर खड़ाऊँ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूँ, तो सिर फट जाय। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है, वह सच है या भूठ।

श्रीकंठ की त्राँखें लाल हो गई। बोले—यहाँ तक हो गया! इस छोकरे का यह साहस!

श्रानन्दी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी; क्योंकि श्राँसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान् श्रीर शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित् ही कभी कोष श्राता था; पर स्त्रियों के श्राँस् पुरुषों की कोषांश्र भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात-भर करवटें वदलते रहे। उद्दिशता के कारण पलक तक नहीं ऋपकी। प्रातःकाल श्रपने वाप के पास जाकर बोले—दादा, श्रव इस घर में मेरा निवाह न होगा।

इस तरह की विद्रोह-पूर्ण वातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को ख्राड़े हाथों लिया था; परन्तु दुर्भाग्य, ख्राज उन्हें स्वयं वे ही वातें ख्राने मुँह से कहनी पड़ीं! दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है!

बेनीमाधव सिंह घबरा उठे ख्रौर बोले-क्यों ?

श्रीकंठ — इसलिए कि मुक्ते भी श्रपनी मान-प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। श्रापके घर में श्रव न्याय श्रीर हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको वड़ों का श्रादर-सम्मान करना चाहिये, वे उनके सिर चढ़ते हैं। में दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं; यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊँ श्रीर जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, यहाँ तक मैं सह सकता हूँ; किन्तु यह कदापि नहीं हो सकता, कि मेरे ऊपर लात-घूँसे पड़ें श्रीर मैं दम न मारूँ।

बेनीमाधव सिंह कुछ जवाब न देसके। श्रीकंठ सदैव उनका श्रादर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर चूढ़ा ठाकुर श्रवाक् रह गया। केवल इतना ही बोला—बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो १ स्त्रियाँ इसी तरह घर का नाश कर देती हैं उनको बहुत पिर चढ़ाना श्रच्छा नहीं।

श्रीकंठ—इतना में जानता हूँ, श्रापके श्राशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। श्राप स्वयं जानते हैं, कि मेरे ही सममाने-बुमाने से, इसी गाँव में कई घर सँभल गये; पर जिस स्त्री की मान-प्रतिष्ठा का मैं ईश्वर के दर्बार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय श्रौर पशुवत् व्यय-हार मुक्ते असह है। श्राप सच मानिये, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है, कि लालविहारी को कुछ दगड नहीं देता।

श्रव बेनीमाधविं सी गरमाये। ऐसी बातें श्रीर न सुन सके। बोले—लालिबहारी तुम्हारा भाई है। उससे जब कभी भूल-चूक हो, उसके कान पकड़ो। लेकिन...

श्रीकंठ—लालविहारी को मैं श्रव श्रपना भाई नहीं सममता । वेनीमाधव सिंह—स्त्री के पीछे !

श्रीकंठ--जी नहीं, उसकी क्रुरता श्रीर श्रविवेक के कारण ।

दोनों कुछ देर चुप रहे । ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शान्त करना चाइते थे; लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाइते थे, कि लालबिहारी ने कोई श्रनुचित काम किया है।इसी बीच में गाँव के श्रीर कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहाँ आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना, कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पच्चों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी श्रात्माएँ तलमलाने लगीं। गाँव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे, जो इस कुल की नीति-पूर्ण गित पर मन-ही-मन जलते थे, वे कहा करते थे-शीकंठ ग्रपने बाप से दबता है : इसलिए वह दब्बू है । उसने विद्या पढी : इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनीमाधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुमावों की शुभ कामनाएँ श्राज पूरी होती दिखाई दीं। कोई हुका पीने के वहाने श्रीर कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया । बेनीमाधव सिंह पुराने आदमी थे। इन भावों को ताड़ गये। उन्होंने निश्चय किया, कि चाहे कुछ ही क्यों न हो, उन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दुँगा। तुरन्त कोमल शब्दों में बोले—बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे करो, श्रव तो लड़के से श्रपराध हो गया।

इलाहाबाद का अनुभव-रहित मल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समम सका । उसे डिबेटिंग-क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उसे क्या खबर ? बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी, वह उसकी समम में न श्राया । बोला—में लालबिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता ।

वेनीमाधव--वेटा, बुद्धिमान् लोग मूखों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह वेसमम लड़का है। उससे जो कुछ भूल हुई, उसे तुम बड़े होकर चुमा करो।

श्रीकंठ — उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता । या तो वही घर में रहेगा, या मैं ही । श्रापको यदि वह श्रधिक प्यारा है, तो सुक्ते बिदा की जिये, मैं श्रपना भार श्राप सँभाल लूँगा । यदि मुक्ते रखना चाहते हैं, तो उससे कहिये, जहाँ चाहे चला जाय । बस, यह मेरा श्रांतिम निश्चय है ।

लालिबहारीसिंह दरवाज़े की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आ्रादर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुस्रा था, कि श्रीकंठ के सःमने चारपाई पर बैठ जाय, हुक्का पी ले, या पान खा ले । बाप का भी वह इतना मानन करता था। श्रीकंट का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। ग्रपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से ख्राते, तो उसके लिए कोई-न-कोई वस्तु ऋवश्य लाते । मुगदर की जोड़ी उन्होंने बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया, तो उन्होंने पुलिकत होकर ऋखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था, पाँच रुपए के पैसे लुटाये थे। ऐसे माई के मुँह से त्र्याज ऐसी हृदय-विदारक बात सुनकर लालविहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट-फूटकर रोने लगा । इसमें सन्देह नहीं, कि वह ऋपने किये पर पळ्ठता रहा था। भाई के स्त्राने से एक दिन पहले से उसकी छाती घड़-कती थी, कि देखूँ, भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊँगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी ब्राँखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समका था, कि भैया मुफ्ते बुलाकर समक्ता देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्देयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था ; परन्तु उसका मन कहता था, कि भैया मेरे साथ श्रन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे श्रकेले में बुलाकर दो-चार कड़ी बातें कह देते, हतना ही नहीं, दो-चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित् उसे इतना दु:ख न होता; पर भाई का यह कहना, कि श्रव में इसकी स्रत नहीं देखना चाहता, लालविहारी से न सहा गया! वह रोता हुआ घर में आया! कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आँखें पोंछी, जिसमें कोई यह न समके, कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला—भाभी, भैया ने निश्चय किया है, कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। वह श्रव मेरा मुँह नहीं देखना चाहते; इसलिए में श्रव जाता हूँ, उन्हें फिर मुँह न दिखाऊँगा। मुक्त जो कुछ अपराध हुआ, उसे चुमा करना।

यह कहते-कहते लालविहारी का गला भर आया। (४)

जिस समय लाल बिहारीसिंह सिर मुकाये त्रानन्दी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठिसेंह भी श्राँखें लाल किये बाहर से श्राये । भाई को खड़ा देखा, तो घृणा से श्राँखें फेर लीं, श्रीर कतराकर निकल गये। मानो उसकी परछाहीं से दूर भागते हैं।

त्रानन्दी ने लालिबहारी की शिकायत तो की थी; लेकिन स्रवमन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तिनक भी ध्यान न था, कि बात इतनी बढ़ जायगी। वह मन में स्रपने पित पर मुँमला रही थी कि यह इतने गरम क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था, कि कहीं मुम्मसे इलाहाबाद चलने को कहें, तो कैसे क्या करूँगी। इसी बोच में जब उसने लालिबहारी को दरवाज़ेपर खड़े यह कहते सुना, कि स्रव मैं जाता हूँ, मुम्मसे जो कुछ स्रपराध हुआ, उसे च्या करना, तो उसका रहा-सहा कोब भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल घोने के लिए नयन-जल से उपयुक्त स्रौर कोई वस्तु नहीं है।

श्रीकंठ को देखकर श्रानन्दी ने कहा-जाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ-तो मैं क्या करूँ ?

त्र्यानंदी—भीतर बुला लो। मेरी जीभ में त्र्याग लगे! मैंने कहाँ से यह ऋगड़ा उठाया।

श्रीकंठ-में न बुलाऊँगा।

त्र्यानंदी-पछतात्र्योगे। उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दें।

श्रीकंठ न उठे । इतने में लालविहारी ने फिर कहा—भाभी मैया से मेरा प्रणाम कह दो । वह मेरा मुँह नहीं देखना चाहते ; इसलिए मैं भी श्रपना मुँह उन्हें न दिखाऊँगा ।

लालविहारी इतना कहकर लौट पड़ा, और शीवता से दरवाज़े की क्रोर बढ़ा। अन्त में आनंदी कमरे से निकली, और उसका हाथ पकड़ लिया। लालविहारी ने पीछे फिरकर देखा, और आँखों में आँसू भरे बोला—मुक्ते जाने दो।

श्रानंदी—कहा जाते हो ?

लालविहारी - जहाँ कोई मेरा मुँह न देखे।

श्रानंदी-मैं न जाने दूँगी।

लालबिहारी-में तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ।

श्रानंदी-तुम्हें मेरी सौगंद, श्रव एक पग भी श्रागे न बढ़ना।

लालिबहारी—जब तक सुक्ते यह न मालूम हो जाय, िक भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा।

श्रानंदी—मैं ईश्वर की साची देकर कहती हूँ, कि तुम्हारी श्रोर से मेरे मन में तिनक भी मैल नहीं है।

श्रव श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने वाहर श्राकर लाल-विहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट-फूटकर रोये। लाल-विहारी ने सिसकते हुए कहा—भैया, श्रव कभी मत कहना, कि तुम्हारा मुँह न देखूँगा। इसके सिवा श्राप जो दएड देंगे, वह मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। श्रीकंठ ने काँपते हुए स्वर से कहा—लल्लू, इन बातों को बिलकुल भूल जास्रो। ईश्वर चाहेगा, तो फिर ऐसा स्रवसर न स्रावेगा।

बेनीमाधविंद बाहर से आ रहे थे। दोनो भाइयों को गले मिलते देखकर आनन्द से पुलिकत हो गये। बोल उठे—बड़े घर की वेटियाँ ऐसी ही होती हैं। विगड़ता हुआ काम बना लेती हैं।

गाँव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में स्नानन्दी की उदारता को सराहा—'बड़े घर की वेटियाँ ऐसी ही होती हैं।'

## सत्याग्रह

हिज एक्सेलेंसी वायसराय बनारस आ रहे थे। सरकारी कर्मचारी, छोटे से बड़े तक, उनके स्वागत की तैयारियाँ कर रहे थे। इधर कांग्रेस ने शहर में हड़ताल मनाने की सचना दे दी थी। इससे कर्मचारियों में बड़ी हलचल थी। एक ओर सड़कों पर फंडियाँ लगाई जा रही थीं, सफाई हो रही थीं, बड़े-बड़े विशाल फाटक बनाये जा रहे थे, दफ़्तरों की सजावट हो रही थीं, पएडाल बन रहा था; दूसरी ओर फ़ौज और पुलिस के सिपाही संगीनें चढ़ाये शहर की गिलयों में और सड़कों पर कवायद करते फिरते थे। कर्मचारियों की सिर-तोड़ कोशिश थीं, कि हड़ताल न होने पावे; मगर कांग्रेसियों की धुन थीं, कि हड़ताल हो और जरूर हो। अगर कर्मचारियों को पशु-बल का ज़ोर है, तो हमें नैतिक बल का भरोसा है। इस बार दोनों की परीज्ञा हो जाय, कि मैदान किसके हाथ रहता है।

घोड़े पर सवार मैजिस्ट्रेट सुबह से शाम तक दूकानदारों को घमिकयाँ देता फिरता, कि एक-एक को जेल भेजवा दूँगा, बाजार छुटवा दूँगा; यह करूँगा, वह करूँगा! दूकानदार हाथ बाँधकर कहते—हुजूर बादशाह हैं, विधाता हैं; जो चाहें, कर सकते हैं; पर हम क्या करें ? कांग्रेस-वाले हमें जीता न छोड़ेंगे। हमारी दूकानों पर धरने देंगे, हमारे ऊपर बाल बढ़ावेंगे, कुएँ में गिरेंगे, उपवास करेंगे। कौन जाने दो-चार प्राण ही दे दें तो हमारे मुँह पर सदैव के लिए कालिख पुत जायगी। हुजूर उन्हीं कांग्रेसवालों को समक्तावें, तो हमारे ऊपर बड़ा एहसान करें। हड़ताल न करने से हमारी कुछ हानि थोड़े ही होवेगी। देश के बड़े-बड़े स्नादमी स्नावेंगे, हमारी दुकानें खुली रहेंगी, तो एक के दो लेंगे, महँगे सौदे बेचेंगे; पर करें क्या, इन शैतानों से तो कोई वस नहीं चलता।

राय हरनन्दन साहब, राजा लालचन्द श्रीरखाँ बहादुर मौजवी मह-मूदश्रली तो कर्मचारियों से भी ज्यादा बेचैन थे। मजिस्ट्रेट के साथ- साथ श्रीर श्रकेले भी बड़ी कोशिश करते थे। श्रपने मकान पर बुलाकर दूकानदारों को समभाते, श्रनुनय-विनय करते, श्राँखें दिखाते, इके- बग्चीवालों को धमकाते, मज़दूरों की खुशामद करते; पर कांग्रेस के मुट्टी भर श्रादमियों का कुछ ऐसा श्रातंक छाया हुश्रा था, कि कोई इनकी सुनता ही न था। यहाँ तक कि पड़ोस की कुँ जड़िन ने भी निर्भय होकर कह दिया—हुजूर, चाहे मार डालो; पर दूकान न खुलेगी। नाक न कटवाऊँगी। सबसे बड़ी चिन्ता यह थी, कि कहीं पएडाल बनाने- वाले मज़दूर, बढ़ई, लोहार वग़ैरह काम न छोड़ दें; नहीं तो श्रनथें ही हो जायगा। राय साहव ने कहा—हुजूर, दूसरे शहरों से दूकानदार बुलवायें श्रीर एक बाज़ार श्रलग खोलें।

खाँ साहब ने फ़रमाया—वक्त इतना कम रह गया है, कि दूसरा बाज़ार तैयार नहीं हो सकता। हुज़्र कांग्रेसवालों को गिरफ़्तार कर लें, या उनकी जायदाद ज़ब्त कर लें, फिर देखिये कैसे क़ाबू में नहीं त्राते!

राजा साहब बोले — पकड़-धकड़ से तो लोग और भी मल्लायेंगे। कांग्रेसवालों से हुज़ूर कहें, कि तुम हड़ताल बन्द कर दो, तो सबको सर-कारी नौकरी दे दी जायगी। उसमें ऋधिकांश बेकार लोग भरे पड़े हैं, यह प्रलोभन पाते ही फूल उठेंगे।

मगर मैजिस्ट्रेट को कोई राय न जँची। यहाँ तक कि वायसराय के आने में तीन दिन और रह गये।

( २ )

श्राखिर राजा साहन को एक युक्ति स्मी। क्यों न हम लोग भी नैतिक बल का प्रयोग करें ? श्राखिर कांग्रेसवाले धर्म श्रीर नीति के न म पर ही तो यह त्मार बाँधते हैं। हम लोग भी उन्हीं का श्रनुकरण करें, शेर को उसके माँद में पछाड़ें। कोई ऐसा श्रादमी पैदा करना चाहिये, जो बत करें, कि दुकानें न खुलीं, तो मैं प्राण् दे दूँगा। यह ज़रूरी है, कि वह ब्राह्मण हो, श्रीर ऐसा, जिसको शहर के लोग मानते हों, श्रादर करते हों। श्रन्य सहयोगियों के मन में भी यह बात बैठ गई। उछल पड़े। राय साहव ने कहा—बस श्रव पड़ाव मार लिया । श्रव्छा, ऐसा कौन परिडत है, परिडत गदाधर शर्मा ?

राजा साहब — जी नहीं, उसे कौन मानता है ? खाली समाचार-पत्रों में लिखा करता है । शहर के लोग उसे क्या जानें ?

राय साइब-दमड़ी ऋोका तो है इस ढंग का ?

राजा साहब — जी नहीं, कॉलेज के विद्यार्थियों के सिवा उसे ऋौर कौन जानता है ?

राय साइब-पिंडत मोटेराम शास्त्री ?

राजा साहब—बस-बस। श्रापने खूब सोचा। वेशक वह है इस ढंग का! उसी को बुलाना चाहिये। विद्वान् है, धर्म-कर्म से रहता है, चतुर भी है। वह श्रगर हाथ में श्रा जाय, तो फिर बाज़ी हमारी।

राय साहव ने तुरन्त पिएडत मोटेराम के घर संदेशा भेजा। उस समय शास्त्रीजी पूजा पर थे। यह पैग़ाम सुनते ही जल्दी से पूजा समाप्त की, ऋौर चले। राजा साहव ने बुलाया है, घन्य भाग! घर्मपत्ती से बोले—ऋाज चन्द्रमः कुछ बली मालूम होते हैं। कपड़े लास्रो, देखूँ क्यों बुलाया है।

स्त्री ने कहा—भोजन तैयार है, करके जाश्रो; न जाने कव लौटने का श्रवसर मिले।

किन्तु शास्त्रीजी ने आदमी को इतनी देर खड़ा रखना उचित न समका। जाड़े के दिन थे। हरी बनात की अचकन पहनी, जिस पर लाल शंजाफ़ लगी हुई थी। गले में एक ज़री का दुपट्टा डाला। सिर पर बनारसी साफ़ा बाँघा। लाल चौड़े किनारे की रेशमी घोती पहनी, और खड़ाऊँ पर चले। उनके मुख से ब्रह्म-तेज टपकता था। दूर ही से मालूम होता था, कोई महात्मा आ रहे हैं। रास्ते में जो मिजता, सिर मुकाता। कितने ही दूकानदारों ने खड़े होकर पैलगी की। आज काशी का नाम हन्हीं की बदौलत चल रहा है; नहीं तो और कौन रह गया है। कितना नम्र स्वभाव है। बालकों से हँसकर बातें करते हैं। इस ठाट से पिएडत्जी राजा साहब के मकान पर पहुँचे। तीनो मित्रों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। खाँ बहादुर बोले — किहये परिडतजी मिज़ाज तो अञ्छे हैं ? बल्लाइ, आप नुमाइश में रखने के काविल आदमी हैं। आपका बज़न दस मन से कम तो न होगा ?

राय साइब—एक मन इलम के लिए दस मन श्रक्क चाहिए। उसी क्वायदे से एक मन श्रक्क के लिए दस मन का जिस्म ज़रूरी है; नहीं तो उसका बोक्स कौन उठावे ?

राजा साहब—न्त्राप लोग इसका मतलब नहीं समक्तते। बुद्धि एक प्रकार का नज़ला है; जब दिमाग़ में नहीं समाती, तो जिस्म में त्रा जाती है।

खाँ साहव— मैंने तो बुजुगों की ज़वानी सुना है, कि मोटे आदमी अक्र के दुश्मन होते हैं।

राय साहब—आपका हिसाब कमज़ोर था; वर्ना आपकी समक में इतनी बात ज़रूर आती, कि श्रक्क और जिस्म में एक और दस की निस्वत है, तो जितना ही मोटा आदमी होगा, उतना ही उसकी श्रक्क का बज़न भी ज़्यादा होगा।

राजा साहव—इससे यह साबित हुत्रा, कि जितना ही मोटा त्रादमी उतनी ही मोटी उसकी त्रक्का।

मोटेराम—जन मोटी श्रक्त की बदौलत राज-दरबार में पूछ होती है, तो मुक्ते पतली श्रक्त लेकर क्या करना है ?

हास-परिहास के बाद राजा साहब ने वर्तमान समस्या पंडितजी के सामने उपस्थित की, और उसके निवारण का जो उपाय सोचा था, वह भी प्रकट किया। बोले—बस, यह समक्त लीजिये, कि इस साल श्राप्तका भविष्य पूर्णत्या श्रपने हाथों में है। शायद किसी श्रादमी को श्रपने भाग्य-निर्णय का ऐसा महत्त्व-पूर्ण श्रवसर न मिला होगा। हड़ताल न हुई, तो श्रीर कुछ नहीं कह सकते, श्रापको जीवन-भर किसी के दरवाज़े जाने की ज़रूरत न होगी। बस, ऐसा कोई बत ढानिये, कि शहरवाले थर्रा उठें। कांग्रेसवालों ने धर्म का श्रवलंबन करके इतनी शक्ति बढ़ाई है। बस, ऐसी कोई युक्ति निकालिये, कि जनता के धार्मिक भावों को चोट पहुँचे।

मोटेराम ने गम्भीर भाव से उत्तर दिया—यह तो कोई ऐसा कठिन काम नहीं है। मैं तो ऐसे-ऐसे अनुष्ठान कर सकता हूँ, कि आकाश से जल-वर्षा करा दूँ; मरी के प्रकोप को भी शान्त कर दूँ, अन्न का भाव वटा-बढ़ा दूँ। कांग्रेसवालों को परास्त कर देना तो कोई बड़ी बात नहीं। आँगरेज़ी पढ़े-लिखे महानुभाव समक्तते हैं, कि जो काम हम कर सकते हैं, वह कोई नहीं कर सकता; पर गुप्त विद्याओं का उन्हें भी ज्ञान नहीं।

खाँ साइब—तव तो जनाब, यह कहना चाहिये, कि आप दूसरे खुदा हैं। हमें क्या मालूम था कि आप में यह क़ुदरत है; नहीं तो इतने दिनों तक क्यों परेशान होते।

मोटेराम—साहब, मैं गुप्त धन का पता लगा सकता हूँ, पितरों को बुला सकता हूँ, केवल गुण-प्राहक चाहिये। संवार में गुणियों का श्रामाय नहीं है, गुणकों का ही श्रामाय है।—'गुन ना हिरानो गुनग्राहक हिरानो है।'

राजा साहब-भला इस अनुष्टान के लिए आपको क्या भेंट करना होगा। मोटेराम-जो कुछ आपकी श्रद्धा हो।

राजा साहब — कुछ बतना सकते हैं, िक यह कौन-सा ऋनुष्ठान होगा ? मोटेराम — ऋनशन-ब्रत के साथ मंत्रों का जप होगा । सारे शहर में हलचल न मचा दूँ, तो मोटेराम नाम नहीं ।

राजा साहब-तो फिर कब से ?

मोटेराम—श्राज ही हो सकता है। हाँ, पहले देवता श्रों के श्रावाहन के निमित्त थोड़े-से रुपए दिला दीजिये।

रुपये की कमी ही क्या थी। पिएडत जी को रुपए मिल गये और वह खुश-खुश घर आये। धर्मपत्नी से सारा समाचार कहा। उसने चिंतित होकर कहा—तुमने नाहक यह रोग आपने सिर लिया! भूख न बर-दाश्त हुई, तो १ सारे शहर में भद हो जायगी, लोग हँसी उड़ावेंगे। रुपए लौटा दो।

मोटेराम ने त्राश्वासन देते हुए कहा—भूख कैसे न बरदाश्त होगी ? मैं ऐसा मूर्ख थोड़े ही हूँ, कि यों हीं जा बैटूँगा ; पहले मेरे मोजन का प्रबन्ध करो। इमितयाँ, लड्डू, रसगुल्ते मँगास्रो। पेट मर भोजन कर लूँ। फिर स्राध सेर मलाई खाऊँगा, उसके ऊपर स्राध सेर बादाम की तह जमाऊँगा। बची खुची कसर मलाईवाले दही से पूरी कर दूँगा। फिर देखूँगा, भूख क्योंकर पास फटकती है! तीन दिन तक तो साँस ही न ली जायगी, भूख की कौन चलावे। इतने में तो सारे शहर में खलवली मच जायगी। भाग्य का सूर्य उदय हुआ है, इस समय स्रागापीछा करने से पछताना पड़ेगा। बाज़ार न बन्द हुआ, तो समफ लो, मालामाल हो जाऊँगा। नहीं तो यहाँ गाँठ से क्या जाता है ? सौ स्पए तो हाथ लग ही गये।

इधर तो भोजन का प्रवन्ध हुन्ना, उधर पंडित मोटेराम ने डों इी पिटवा दी, कि संध्या-समय टाउन-हाल के मैदान में पंडित मोटेराम देश की राजनीतिक समस्या पर व्याख्यान देंगे, लोग श्रवश्य श्राचें । पंडितजी सदैव राजनीतिक विषयों से श्रलग रहते थे । श्राज वह इस विषय पर कुछ बोलेंगे, सुनना चाहिये । लोगों को उत्सुकता हुई । परिडतजी का शहर में बड़ा मान था । नियत समय पर कई हज़ार श्रादमियों की मीड़ लग गई । परिडतजी घर से श्रव्छी तरह तैयार होकर पहुँचे । पेट इतना भरा हुश्रा था, कि चलना कठिन था ! ज्योंही वह वहाँ पहुँचे, दर्शकों ने खड़े होकर इन्हें साष्टांग दराइवत् प्रणाम किया ।

मोटेराम बोले—नगर-वासियो, व्यापारियो, सेठो, श्रीर महाजनो, मैंने सुना है, तुम लोगों ने कांग्रेसवालों के कहने में श्राकर बड़े लाट साहब के शुभागमन के श्रवसर पर इड़ताल करने का निश्चय किया है। यह कितनी बड़ी कुतव्नता है ? वह चाहें, तो श्राज तुम लोगों को तोप के मुँह पर उड़वा दें, सारे शहर को खुदवा डालें। राजा हैं, हँसी-ठड़ा नहीं। वह तरह देते जाते हैं, तुम्हारी दीनता पर दया करते हैं, श्रीर तुम गउश्रों की तरह हत्या के बल खेत चरने को तैयार हो ? लाट साहब चाहें, तो श्राज रेल बन्द कर दें, डाक बन्द कर दें, माल का श्राना जाना बन्द कर दें। तब बताश्रो, क्या करोगे ? वह चाहें, तो श्राज सारे शहर वालों को जेल में डाल दें। बताश्रो, क्या करोगे ? तुम उनसे भागकर

कहाँ जा सकते हो ? है कहीं का ठिकाना ? इसलिए जब इसी देश में और उन्हीं के अधीन रहना है, तो इतना उपद्रव क्यों मचाते हो ? याद रखो, तुम्हारी जान उनकी मुझी में है । ताऊन के कीड़े फैला दें, तो सारे नगर में हाहाकार मच जाय । तुम काड़ से आँधी को रोकने चले हो ? खबर-दार, जो किसी ने बाज़ार बन्द किया ; नहीं तो कहे देता हूँ, यहीं अन्न-जज़ बिना प्राण दे दूँगा ।

एक श्रादमी ने शंकाकी—महाराज, श्रापके प्राण निकलते-निकलते महीने-भर से कम न लगेगा। तीन दिन में क्या होगा?

मोटेराम ने गरजकर कहा—प्राण शरीर में नहीं रहता, ब्रह्माएड में रहता है। मैं चाहूँ, तो योग-वल से अभी प्राण-त्याग कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी; अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा कहना मानोगे, तो तुम्हारा कल्याण होगा। न मानोगे, तो हत्या लगेगी, संसार में कहीं मुँह न दिखा सकोगे। वस, यह लो मैं यहीं आसन जमाता हूँ।

( 3 )

शहर में यह समाचार फैला, तो लोगों के होश उड़ गये। ऋघिकारियों की इस नई चाल ने उन्हें हतबुद्धि-सा कर दिया। कांग्रेस के
कर्मचारी तो अब भी कहते थे—यह सब पाखराड है। राजभक्तों ने परिडत
को कुछ दे-दिलाकर यह स्वाँग खड़ा किया है। जब और कोई बस न
चला, फ़ौज, पुलिस, क़ान्न, सभी युक्तियों से हार गये, तो यह नई
माया रची है। यह और कुछ नहीं, राजनीति का दिवाला है। नहीं तो
पंडितजी ऐसे कहाँ के देश-सेवक थे, जो देश की दशा से दुःखी होकर
बत ठानते। इन्हें भूखों मरने दो, दो दिन में चें बोल जायँगे। इस नई
चाल की जड़ अभी से काट देनी चाहिये। कहीं यह चालसफल हो गई,
तो समक्त लो, अधिकारियों के हाथ में एक नया शस्त्र आ जायगा, और
वह सदैव इसका प्रयोग करेंगे। जनता इतनी समक्तदार तो है नहीं, कि
इन रहस्यों को समक्ते। गीदड़-भवकी में आ जायगी।

लेकिन नगर के बनिये-महाजन, जो प्रायः धर्म-भीर होते हैं, ऐसे

घवरा गये, कि उन पर इन बातों का कुछ असर ही न होता था । वे कहते थे—साहब, आप लोगों के कहने से सरकार से बुरे बनें । नुकसान उठाने को तैयार हुए । रोजगार छोड़ा । कितनों के दिवाले हो गये । अफ़सरों को मुँह दिखाने लायक नहीं रहे । पहले जहाँ जाते थे, अधिकारी लोग 'आइये सेठजी' कहकर सम्मान करते थे, अब रेलगाड़ियों में घक खाते हैं; पर कोई नहीं सुनता । आमदनी चाहे कुछ हो या नहीं, बहियों की तौल देखकर कर (टैक्स ) बढ़ा दिया जाता है । यह सब सहा और सहेंगे; लेकिन धर्म के मामले में हम आप लोगों का नेतृत्व नहीं स्वीकार कर सकते । जब एक विद्वान, कुलीन, धर्मनिष्ठ आह्मण इमारे ऊपर अन्न-जल त्याग कर रहा है, तब हम क्यों कर मोजन करके टाँगें फैलाकर सोवें ! कहीं मर गया, तो भगवान के सामने क्या जवाब देंगे ?

सारांश यह कि कांग्रेसवालों की एक न चली। व्यापारियों का एक डेपुटेशन नव बजे रात को पंडितजी की सेवा में उपस्थित हुआ। पंडितजी नै स्राज भोजन तो खूब डटकर किया था ; लेकिन भोजन डटकर करना उनके लिए कोई ग्रमाधारण बात न थी। महीने में प्रायः वीस दिन वह अवश्य ही न्योता पाते थे, श्रौर निमन्त्रण में डटकर भोजन करना एक स्वामाविक बात है। अपने सहभोजियों की देखा-देखी, लाग-डाट की धन में या गृह स्वामी के सविनय आग्रह से और सबसे बढ़कर पदार्थों की उत्कृष्टता के कारण, भोजन मात्रा से अधिक हो ही जाता है। पंडितजी की जठरामि ऐसी परीचात्रों में उत्तीर्ण होती रहती थी , अतएव इस समय भोजन का समय त्रा जाने से उनकी नीयत कुछ डावाँ-डोल हो रही थी। यह बात नहीं कि वह भूख से व्याकुल थे ; लेकिन भोजन का समय श्रा जाने पर अगर पेट अफरा हुआ न हो, अजीर्ण न हो गया हो, तो मन में एक प्रकार की भोजन की चाह होने लगती है। शास्त्रीजी की इस समय यही दशा हो रही थी। जी चाइता था, किशी खोंचेवाले को पुकारकर कुछ ले लेते : किन्तु अधिकारियों ने उनकी शरीर रत्ता के लिए वहाँ कई सिपाहियों को तैनात कर दिया था। वे सब हटने का नाम न लेते थे। पंडितजी की विशाल बुद्धि इस समय वही समस्या इल कर रही थी, कि

इन यमदूतों को कैसे टालूँ ? खामखाह इन पाजियों को यहाँ खड़ा कर दिया ! मैं कोई क़ैदी तो हूँ नहीं, कि भाग जाऊँगा ।

श्रिविकारियों ने शायद यह व्यवस्था इसिलए कर रखी थी, कि कांग्रेसवाले जबरदस्ती पंडितजी को वहाँ से भगाने की चेष्टा न कर सकें। कीन जाने, वे क्या चाल चलें। कहीं किसी कुत्ते ही को उन पर छोड़ दें, या दूर से पर पर फेंकने लगें! ऐसे अनुचित और अपमानजनक व्यव-हारों से पंडितजी की रच्चा करना अधिकारियों का कर्तव्य था।

वह अभी इसी चिन्ता में थे, कि व्यापारियों का डेपुटेशन आ पहुँचा। पंडितजी कुहनियों के बल लेटे हुए थे, सँभल बैठें। नेताओं ने उनके चरण छूकर कहा—महाराज, हमारे ऊपर आपने क्यों यह कोप किया है? आपकी जो आजा हो, वह हम शिरोधार्य करें। आप उठिये, अन्न-जल अहण कीजिये। हमें नहीं मालूम था, कि आप सचमुच यह बत ठाननेवाले हैं; नहीं तो हम पहले ही आपसे विनती करते। अब कृपा कीजिये, दस बजने का समय है। हम आपका वचन कभी न टालेंगे।

मोटे॰—ये कांग्रेसवाले तुम्हें मिट्या-मेट करके छोड़ेंगे! श्राप तो इसते ही हैं, तुम्हें भी श्रपने साथ ले डूबेंगे। वाज़ार बन्द रहेगा, तो इसते तुम्हारा ही टोटा होगा; सरकार को क्या? तुम नौकरी छोड़ दोगे, श्राप भूखों मरोगे; सरकार को क्या! तुम जेल जाश्रोगे श्राप चक्की पीसोगे, सरकार को क्या! न जाने इन सबको क्या सनक सवार हो गई है, कि श्रपनी नाक कटाकर दूसरों का असगुन मनाते हैं। तुम इन कुपंथियों के कहने में न श्रास्रो। क्यों, दूकानें खुली रखोगे!

सेठ—महाराज, जब तक शहर-भर के आदिमियों की पंचायत न हो जाय, तब तक हम इसका बीमा कैसे ले सकते हैं ? कांग्रेसवालों ने कहीं लूट मचवा दी, तो कौन हमारी मदद करेगा ? आप उठिये, भोजन पाइये, हम कल पंचायत करके आपकी सेवा में जैसा कुछ, होगा, हाल देंगे।

मोटे० — तो फिर पंचायत करके आना ।

डेपुटेशन जब निराश होकर लौटने लगा, तो पंडितजी ने कहा— किसी के पास सुँचनी तो नहीं है ?

एक महाशय ने डिबिया निकालकर दे दी ।

(8)

लोगों के जाने के बाद मोटेराम ने पुलीसवालों से पूछा-तुम यहाँ क्यों खड़े हो ?

सिपाहियों ने कहा-साहब का हुक्म है, क्या करें ?

मोटे०--यहाँ से चले जात्रो ।

सिपादी—न्नापके कहने से चले जायँ १ कल नौकरी छूट जायगी, तो न्नाप खाने को देंगे ?

मोटे॰—हम कहते हैं, चले जात्रो, नहीं तो हम ही यहाँ से चले जायँगे। हम कोई कैदी नहीं है, जो तुम घेरे खड़े हो।

सिपाइी-चले क्या जाइयेगा, मजाल है।

मोटे०-- मजाल क्यों नहीं है वे ! कोई जुमें किया है ?

सिपाही-- अच्छा जायो तो, देखें !

पंडितजी ब्रह्म-तेज में श्राकर उठे, श्रीर एक सिपाही को इतनी ज़ोर से धक्का दिया, कि वह कई क़दम पर जा गिरा। दूसरे सिपाहियों की हिम्मत छूट गई। पंडितजी को उन सबने थलथल समम्म लिया था, उनका पराक्रम देखा, तो चुपके से सटक गये।

मोटेराम— अप्रव लगे इघर-उधर नजरें दौड़ाने, िक कोई खोंचेवाला नज़र आ जाय, तो उससे कुछ लें; िकन्तु तुरंत ध्यान आ गया, कहीं उसने किसी से कह दिया, तो लोग तालियाँ बजाने लगेंगे। नहीं, ऐसी चतुराई से काम करना चाहिये, िक किनी को कानोकान खबर नहों। ऐसे ही संकटों में तो बुद्धि-बल का परिचय मिजता है। एक ज्ञुण में उन्होंने इस कठिन प्रश्न को हल कर लिया।

दैवयोग से उसी समय एक खोंचेवाला आता दिखाई दिया। ग्यारह बज चुके थे, चारों तरफ़ सन्नाटा छा गया था। पंडितजी ने बुलाया—खोंचेवाले, श्रो खोंचेवाले!

खोंचेवाला-किहेये, क्या दूँ भूख लग आई न श अन्न-जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा-आपका काम नहीं है।

पंडित—श्रवे क्या वकता है ? यहाँ किसी साधू से कम हैं ? चाहें, तो महीनों पड़े रहें, श्रौर भूख-प्यास न लगे। तुमे तो केवल इसलिए बुलाया है, ज़रा श्रपनी कुष्पी मुमे दे! देखूँ तो, वहाँ क्या रेंग रहा है। मुमे भय होता है, कहीं साँप न हो।

खोंचेवाले ने कुपी उतार कर दे दी। पंडितजी उसे लेकर इघर-उधर ज़मीन पर कुछ खोजने लगे। इतने में कुपी उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ी, श्रौर बुक्त गई। सारा तेल वह गया। पंडितजी ने उसमें एक ठोकर श्रौर लगाई, कि बचा-खुचा तेल भी वह जाय।

खोंचेवाला—( कुप्पी को हिलाकर ) महाराज, इसमें तो ज़रा भी तेल नहीं बचा। अब तक चार पैसे का सौदा बेचता, आपने यह खट-राग बढ़ा दिया।

पंडित—भैया, हाथ ही तो है, छूट गिरी, तो अब क्या हाथ काट डालूँ १ यह लो पैसे, जाकर कहीं से तेल भरा लाख्रो।

खोंचेवाला—( पैसे लेकर ) तो ऋव तेल भराकर मैं यहाँ थोड़े ही आऊँगा।

पंडित—खोंचा रखे जात्रो, लपककर थोड़ा तेल ले लो; नई मुफ्ते कोई साँप काट लेगा, तो तुम्हीं पर हत्या पड़ेगी। कोई जानवर है ज़रूर। देखो, वह रेंगता है। ग़ायब हो गया। दौड़ जात्रो पट्टे, तेल लेते श्राश्रो, मैं तुम्हारा खोंचा देखता रहूँगा। डरते हो, तो श्रपने रुपए पैसे लेते जाश्रो।

खोंचेवाला बड़े धर्म-संकट में पड़ा । खोंचे से पैसे निकालता है, तो भय है, कि पंडितजी अपने दिल में बुरा मानें, कि मुक्ते बेईमान समक्त रहा है । छोड़कर जाता है, तो कौन जाने, इनकी नीयत क्या हो । किसी की नीयत सदा ठीक नहीं रहती । अन्त को उसने यही निश्चय किया कि खोंचा यहीं छोड़ दूँ, जो कुछ तक्कदीर में होगा, वह होगा । वह उधर बाज़ार की तरफ चला, इधर पंडितजी ने खोंचे पर निगाह दौड़ाई, तो

बहुत हुताश हुए । मिठ ई बहुत कम बच रही थी। पाँच-छः चीजें थीं ; मगर किसी में दो अदत से ज्यादा निकलने की गुं नाइश न थी। भंडा फट जाने का खटका था। पंडितजी ने सोचा, इतने से क्या होगा ? केवल स्त्रधा और प्रवल हो जायगी, शेर के मुँह खून लग जायगा! गुनाइ वेलाज्ज्ञत है। ऋपनी जगह पर ऋा बैठे; लेकिन दम भर के बाद प्यास ने फिर ज़ोर किया। सोचे, कुछ तो दारस हो ही जायगा। श्राहार कितना ही सूद्म हो, फिर भी श्राहार ही है। उठे, मिठाई निकाली; पर पहला ही लड्डू मुँह में रखा था, कि देखा खोंचेवाला तेल की कुप्पी जलाये क़रम बढ़ाता चला आ रहा है। उसके पहुँचने के पहले मिठाई का समाप्त हो जाना ऋनिवार्य था। एक साथ दो चीजें मुँह में रखीं। अभी चबला ही रहे थे, कि वह निशाचर दस क़दम श्रीर श्रागे बढ़ श्राया। एक साथ चार चीजें मुँह में डालीं श्रीर श्रध-कुचली ही निगल गये। ऋभी छः श्रंदतें श्रीर थीं, श्रीर खोंचेवाला फाटक तक त्र्या चुका था । सारी-की-सारी मिठाई मुँह में डाल ली । स्रव न चवाते बनता है, न उगलते । वह शैतान मोटरकार की तरह कुप्पी चमकता हुआ चला ही आता था। जब वह बिलकुल सामने आ गया, तो पंडितजी ने जल्दी से सारी मिठाई निगल ली; मगर आखिर आदमी ही थे, कोई मगर तो थे नहीं, ऋाँखों में पानी भर ऋाया, गना फँस गया, शरीर में रोमांच हो आया, ज़ोर से खाँसने लगे। खोचेवाले ने तेल की कुप्पी बढाते हुये कहा-यह लीजिये, देख लीजिये, चले तो हैं श्राप उपवास करने ; पर प्राणों का इतना डर है। श्रापको क्या चिन्ता, प्राण भी निकल जायँगे, तो सरकार बाल-बच्चों की परवस्ती करेगी।

पंडितजी को क्रोध तो ऐसा आया, कि इस पाजी को खोटी-खरी सुनाऊँ; लेकिन गले से आवाज न निकली। कुप्पी चुपके से ले ली, और सूठ-मूठ इधर-उधर देखकर लौटा दी।

खोंचावाला — श्रापको क्या पड़ी थी, जो चले सरकार का पच्छ करने ? कहीं कल दिन-भर पंचायत होगी, तो रात तक कुछ तय होगा। तब तक को श्रापकी श्राँखों में तितलियाँ उड़ने लगेंगी। यह कह कर वह चला गया ऋौर पंडितजी भी थोड़ी देर तक खाँसने के बाद सो रहे।

(. ५ )

दूसरे दिन सवेरे ही से व्यापारियों ने मिस्कौट करनी शुरू की। उधर कांग्रेसवालों में भी हलचल मची । श्रमन-सभा के श्रिधकारियों ने भी कान खड़े किये। यह तो इन भोले भाले बनियों को धमकाने की श्रच्छी तरकीव हाथ श्राई। पंडित-समाज ने श्रलग एक सभा की, श्रीर उसमें यह निश्चय किया, कि पंडित मोटेराम को राजनीतिक मामलों में पडने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा राजनीति से क्या संबन्ध ? गरज सारा दिन इसी वाद-विवाद में कट गया श्रीर किसी ने पंडित जी की खबरैं न ली। लोग खुल्लम-खुल्ला कहते थे, कि पंडितजी ने एक हज़ार रुपए सरकार से लेकर यह अनुष्ठान किया है। वेचारे पंडितजी ने रात तो लोट-पोटकर काटी : पर उठे तो शरीर मुखा-सा जान पड़ता था। खड़े होते थे, तो श्राँखें तिलमिलाने लगती थीं, सिर में चक्कर श्रा जाता था। पेट में जैसे कोई बैठा हुआ कुरेंद रहा हो! सड़क की तरफ़ आँखें लगी हुई थीं, कि लोग मनाने तो नहीं आ रहे हैं। संध्योपासन का समय इसी परीचा में कट गया। इस समय पूजन के पश्चात् नित्य नाश्ता किया करते थे। त्राज त्रभी मुँह में पानी भी न गया था। न जाने वह शुभ घड़ी कब स्त्रावेगी । फिर पंडिताइन पर क्रोध स्त्राने लगा। श्राप तो रात को भर-पेट खाकर सोई होगी, इस वक्त भी जल-पान कर चुकी होगी : पर इधर भूलकर भी न माँका, कि मरे या जीते हैं। कुछ बात करने ही के बहाने से क्या थोड़ा-सा मोहनभोग बनाकर न ला सकती थी १ पर किसे इतनी चिंता है १ पर रुपए लेकर रख लिये. फिर जो कुछ मिलेगा, वह भी रख लेगी । मुभ्ते अच्छा उल्लू बनाया ?

किस्सा कोताह, पंडितजी ने दिन-भर इन्तज़ार किया; पर कोई मनानेवाला नज़र न आया। लोगों के दिल में यह सन्देह पैदा हुआ था, कि पंडितजी ने कुछ ले-देकर यह स्वाँग रचा है, स्वार्थ के वशीभूत होकर यह पाखरड खड़ा किया, वही उनको मनाने में वाधक होता था।

(६) रात के नौ बन गये थे। सेठ भों हुमल ने, जो व्यापारी-समाज के नेता थे, निश्चयात्मक भाव से कहा--मान लिया, पंडितजी ने स्वार्थ-वश ही यह अनुष्ठान किया है, पर इससे वह कष्ट तो कम नहीं हो सकता, जो अन्न-जल के बिना प्राणी-मात्र को होता है। यह धर्म-विरुद्ध है, कि एक ब्राह्मण् इमारे ऊपर दाना-पानी त्याग दे, श्रीर इम पेट भर-भरकर चैन की नींद सोवें। अगर उन्होंने धर्म के विरुद्ध श्राचरण किया है, तो उसका दरा उन्हें भोगना पड़ेगा । हम क्यों अपने कर्तव्य से मुँह फेरें ?

कांग्रेस के मंत्री ने दबी हुई आवाज़ से कहा - मुक्ते तो जो कुछ कहना था, वह मैं कह चुका । आप लोग समाज के नेता हैं, जो फ़ैसला की जिये, हमें मंजूर है ! चिलये, मैं भी श्राप के साथ चला चलूँ गौ। धर्म का कुछ अश मुमे भी मिल जायगा ; पर एक विनती सुन लीजिये। श्राप लोग पहले मुक्ते वहाँ जाने दीजिये । मैं एकान्त में उनसे दस मिनट बातें करना चाहता हूँ । स्राप लोग फाटक पर खड़े रहिएगा । जर मैं वहाँ से लौट आऊँ, तो फिर जाइयेगा। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी ? प्रार्थना स्वीकत हो गई।

मंत्रीजी पुलिस-विभाग में बहुत दिनों तक रह चुके थे, मानव-चरित्र की कमज़ोरियों को जानते ये। वह सीधे बाज़ार गये. श्रीर पाँच रुपए की मिठाई ली। उसमें मात्रा से ग्राधिक सुगन्ध डालने का प्रयत्न किया, चाँदी के वरक लगवाये और एक दोना में लेकर रूठे हुए ब्रह्मदेव की पूजा करने चले । एक फं फर में ठएढा पानी लिया और उसमें केवडे का जल मिलाया। दोनो ही चीजों से खुशबू की लपटें उड़ रही थीं। सुगन्य में कितनी उत्तेजक शक्ति है, कौन नहीं जानता ! इससे बिना भूख-की-भूख लग जाती है, भूखे ब्रादमी की तो बात ही क्या ?

पंडितजी इस समय भूमि पर ऋचेत पड़े हुए थे। रात को कुछ नहीं मिला । दस-पाँच छोटी-मोटी मिठाइयों का क्या ज़िक । दोपहर को कुछ नहीं मिला और इस वक्त भी भोजन की वेला टल गई थी। भूख में अब त्रांशा की व्याकुलता नहीं, निराशा की शिथिलता थी। सारे ग्रङ्ग ढीले पड़ गये थे । यहाँ तक कि आँखें भी न खुलती थीं । उन्हें खोलने की बार-वार चेष्टा करते ; पर वे आप-ही-आप बंद हो जातीं । ओंठ स्व गये थे । जिन्दगी का कोई चिह्न था, तो बस, उनका धीरे-धीरे कराहना । ऐसा घोर संकट उनके ऊपर कभी न पड़ा था । अजीर्ण की शिकायत तो उन्हें महीने में दो-चार बार हो जाती थी, जिसे वह इड़ आदि की फंखियों से शांत कर लिया करते थे ; पर अजीर्णावस्था में ऐसा कभी न हुआ। था, कि उन्होंने भोजन छोड़ दिया हो । नगर-वासियों को, अमन-सभा को, सरकार को, ईश्वर को, कांग्रेस और धर्मपत्नी को जी भरकर कोस चुके थे । किसी से कोई आशा न थी । अब इतनी शक्ति भी न रही थी, कि स्वयं खड़े होकर बाज़ार जा सकें । निश्चय हो गया था, कि आज रात को अवश्य प्राण्-पखेल उड़ जायँगे । जीवन-सूत्र कोई रस्सी तो है नहीं, कि चाहे जितने भटके दो टूटने का नाम न ले ।

मंत्रीजी ने पुकारा—'शास्त्रीजी ?' मोटेराम ने पड़े-पड़े श्राँखें खोल दीं, उनमें ऐसी करुण-वेदना भरी हुई, जैसे किसी बालक के हाथ से कौग्रा मिठाई छीन ले गया हो।

मंत्रीजी ने दोने की मिठाई सामने रख दी, श्रीर फंफर पर कुल्हड़ श्रींजा दिया। इस काम से सुचित होकर बोले—यहाँ कब तक पड़े रहियेगा ?

सुगन्ध ने परिडतजी की इन्द्रियों पर संजीवनी का काम किया। परिडतजी उठ बैठे, श्रीर बोले—देखें कब तक निश्चय होता है।

मन्त्री—यहाँ कुछ निश्चय-विश्चय न होगा। त्राज दिन-भर पंचा-यत हुत्रा की, कुछ तय न हुत्रा। कल कहीं शाम को लाट साहब त्रावेंगे। तब तक तो त्रापकी न जाने क्या दशा होगी। त्रापका चेहरा विलकुल पीजा पड़ गया है।

मोटे॰—यहीं मरना बदा होगा तो कौन टाल सकता है ? इस दोने में कलाकंद है क्या ?

मन्त्री—इाँ, तरह-तरह की मिठाइयाँ हैं। एक नातेदार के यहाँ वैना भेजने के लिए विशेष रीति से बनवाई है। मोटे०-जभी इनमें इतनी सुगन्व है, जरा खोलिये तो !

मन्त्री ने मुसिकराकर दोना खोल दिया, ऋौर पांडतजी नेत्रों से मिठाइयाँ खाने लगे। ऋत्था ऋाँखें पाकर भी संसार को ऐसे तृष्णा-पूर्ण नेत्रों से न देखेगा। मुँह में पानी भर ऋाया। मन्त्रीजी ने कहा—ऋापका कत न होता, तो दो-चार मिठाइयाँ ऋापको चखाता। पाँच रुपए सेर के दाम दिये हैं।

मोटे॰—तब तो बहुत ही श्रेष्ट होंगी। मैंने बहुत दिन हुए, कलाकंद नहीं खाया।

मन्त्री—श्रापने भी तो बैठे-विठाये मामट मोल ले लिया। प्राण ही न रहेंगे, तो घन किस काम श्रावेगा।

मोटे॰ — क्या करूँ, फँस गया। मैं इतनी मिठाइयों का जलपान कर जाता था। (हाथ से मिठाइयों को टटोलकर) भोला की दूकान की होंगी।

मन्त्री-चित्रये दो-चार।

मोटे०-क्या चलूँ, धर्म-संकट में पड़ा हूँ।

मन्त्री— अजी चिलिये भी। इस समय जो आनन्द पाप्त होगा, वह लाख रुपए में भी नहीं मिल सकता। कोई किसी से कहने जाता है क्या?

मोटे॰—मुक्ते भय किसका है ? मैं यहाँ दाना-पानी बिना मर रहा हूँ, श्रीर किसी को पर्वा ही नहीं । तो फिर मुक्ते क्या डर ? लास्रो इयर दोना बढ़ास्रो । जास्रो सबसे कह देना शास्त्रीजी ने वत तोड़ दिया । भाड़ में जाय बज़ार श्रीर व्यापार ! यहाँ किसी की चिन्ता नहीं । जब किसी में धर्म नहीं रहा, तो मैंने ही धर्म का ठीका थोड़े उठाया है ।

यह कहकर पंडितर्ज ने दोना श्रपनी तरफ खींच लिया श्रीर लगे बढ़-बढ़कर हाथ मारने। यहाँ तक कि एक पल में श्राधा दोना समाप्त हो गया। सेठ लोग श्राकर फाटक पर खड़े थे। मन्त्री ने जाकर कहा—जरा चलकर तमाशा देखिये। श्राप लोगों को न बाज़ार खोलना

# गृह-दाह

सत्यप्रकाश के जन्मोत्सव में लाला देवप्रकाश ने बहुत रपए खर्च किये थे। उसका विद्यारंभ-संस्कार भी खूब धूम-धाम से किया गया। उसके हवा खाने को एक छोटी-सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले. जाता, एक नौकर उसे पाटशाला पहुँचाने जाता; दिन-भर वहीं बैठा रहता और उसे साथ लेकर घर आता था। कितना सुशील, होनहार बालक था। गोरा मुखड़ा, बड़ी-बड़ी आँखें, ऊँचा मस्तक, पतले-पतले लाल अधर, भरे हुए हाथ-पाँव। उसे देखकर सहसा मुँह से निकल पड़ता था—भगवान इसे जिला दे, प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बाल-बुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुख-चन्द्र पर हँसी खेलती रहती थी। किसी ने उसे हठ करते या रोते नहीं देखा।

वर्षा के दिन थे। देवप्रकाश स्त्री को लेकर गंगा-स्नान करने गये। नदी खूव चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आँखें हों। उनकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर क्रीड़ा करने लगी। कभी आगो जाती, कभी पीछे जाती, कभी डुवकी मारती, कभी आँजुलियों से छों टें उड़ाती। देवप्रकाश ने कहा—अञ्छा, अब निकलो, नहीं तो सरदी हो जायगी। निर्मला ने कहा—कहो, तो मैं छाती तक पानी में चली जाऊँ।

देवप्रकाश—श्रौर, जो कहीं पैर फिसल जाय ! निर्मला—पैर क्यों फिसलेगा !

यह कहकर वह छाती तक पानी में चली गई। पित ने कहा— श्रच्छा, श्रव श्रागे पैर न रखना ; किन्तु निर्मला के सिर पर मौत खेल रही थी। यह जल-क्रीड़ा नहीं—मृत्यु-क्रीड़ा थी। उसने एक पग श्रीर श्रागे बढ़ाया, श्रीर फिसल गई। मुँह से एक चीख निकली ; दोनो हाथ सहारेके लिए ऊपर उठे, श्रीर फिर जल-मग्न हो गये। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देवप्रकाश खड़े तौलिए से देह पोंछ रहे थे। तुरन्त पानी में क्रे, साथ का कहार भी क्रा। दो मल्लाह भी क्र पड़े। सबने डुविकयाँ मारीं, टटोला; पर निर्मला का पता न चला। तव डोंगी मँग-वाई गई। मल्लाहों ने वार-वार ग़ोते मारे; पर लाश हाथ न आई। देवप्रकाश शोक में डूवे हुए घर आये। सत्यप्रकाश किसी उपहार की आशा में दौड़ा। पिता ने गोद में उठा लिया, और बड़े यत्न करने पर भी अपनी सिसकी न रोक सके। सत्यप्रकाश ने पूछा—अम्माँ कहाँ हैं ?

देव॰—बेटा, गंगा ने उन्हें नेवता खाने के लिए रोक लिया। सत्यप्रकाश ने उनके मुख की श्रोर जिज्ञासा-भाव से देखा, श्रीर श्राशय समक गया—श्रममा, श्रम्मा कहकर, रोने लगा।

(२)

मातृहीन बाल क संसार का सबसे करुणाजनक प्राण् है। दीन-से-दीन प्राण्यों को भी ईश्वर का त्राधार होता है, जो उनके हृद्य को सँभालता रहता है। मातृ हीन बालक इस त्राधार से भी वंचित होता है। माता ही उनके जीवन का एक-मात्र त्राधार होती है। माता के बिना वह पंख-हीन पन्ती है।

सत्य प्रकाश को एकान्त से प्रेम हो गया। अकेले वैठा रहता। वृज्ञों में उसे उस सहानुभूति का कुछ-कुछ अज्ञात अनुभव होता था, जो घर के प्राणियों में उसे न मिलती थी। माता का प्रेम था, तो सभी प्रेम करते थे; माता का प्रेम उठ गया, तो सभी निष्ठुर हो गये! पिता की आँखों में वह प्रेम-ज्योति न रही। दरिद्र को कौन भिज्ञा देता है ?

छः महीने बीत गये। सहसा एक दिन उसे मालूम हुन्ना, मेरी नई माता त्रानेवाली है। दौड़ा हुन्ना पिता केपास गया त्रीर पूछा—क्या मेरी नई माता त्रावेंगी! पिता ने कहा—हाँ, वेटा, वह त्राकर तुम्हें प्यार करेंगी।

सत्य ० — क्या मेरी माँ स्वर्ग से ऋा जायँगी ?
देव ० — हाँ, वही ऋा जायँगी ।
सत्य ० — सुभे उसी तरह प्यार करेंगी ?

देवप्रकाश इसका क्या उत्तर देते ! मगर सत्यप्रकाश उस दिन से प्रसन्न मन रहने लगा । श्रम्मा श्रावेगी ! मुक्ते गोद में लेकर प्यार करेंगी ! श्रम में उन्हें कभी दिक्त न करूँगा, कभी ज़िद न करूँगा, श्रच्छी-श्रच्छी कहानियाँ सुनाया करूँगा ।

विवाह के दिन आये। घर में तैयारियाँ होने लगीं। सत्यप्रकाश खुशी से फूला न समाता। मेरी नई अम्मा आवेंगी। बारात में वह भी गया। नये-नये कपड़े मिले। पालकी पर बैठा। नानी ने अन्दर बुलाया और उसे गोद में लेकर एक अशरफ़ी दी। वहीं उसे नई माता के दर्शन हुए। नानी ने नई माता से कहा—बेटी, कैसा सुन्दर बालक है! इसे प्यार करना।

सत्यप्रकाश ने नई माता को देखा, श्रौर मुग्ध हो गया। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। एक लावर्यमयी मूर्ति श्राभूषणों से लदी समने खड़ी थी। उसने दोनो हाथों से उसका श्रञ्जल पकड़कर कहा—'श्रम्म!'

कितना ऋष्विकर शब्द था, कितना लज्जा-युक्त, कितना ऋपिय ! वह ललना, जो 'देविपया' नाम से संबोधित । होती थी, उत्तरदायित्व, त्याग और च्मा का संबोधन न सह सकी। ऋभी वह प्रेम और विलास का सुख-स्वप्न देख रही थी—यौवनकाल की मदमय वायु तरंगों में ऋांदोलित हो रही थी। इस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया। कुछ षष्ट होकर बोली—सुक्ते ऋम्मा मत कहो।

सत्यप्रकाश ने विस्मित नेत्रों से देखा। उसका बाल-स्वप्त भंग हो गया। ऋाँखें डबडबा गईं। नानी ने कहा—बेटी, देखो लड़के का दिल छोटा हो गया। वह क्या जाने, क्या कहना चाहिये। ऋम्मा कह दिया, तो तुम्हें कौन-सी चोट लग गईं ?

देवप्रिया ने कहा—मुक्ते श्रम्मा न कहे। (३)

सौत का पुत्र विमाता की आँखों में क्यों इतना खटकता है, इसका निर्णय आज तक किसी मनोभाव के पिएडत ने नहीं किया। इस किस गिनती में हैं। देवप्रिया जब तक गर्मिणी न हुई थी, वह सत्यप्रकाश से कभी-कभी बातें करती, कहानियाँ सुनाती।; किन्तु गर्भिणी होते ही उसका व्यवहार कठोर हो गया। प्रसव-काल ज्यों-ज्यों निकट ख्राता था, उसकी कठोरता बढ़ती ही जाती थी। जिस दिन उसकी गोद में एक चाँद-से बच्चे का ख्रागमन हुआ, सत्यप्रकाश खूव उछला-कृदा और सौर-गृह में दौड़ा हुआ बच्चे को देखने गया। बचा देवप्रिया की गोद में सो रहा था। सत्यप्रकाश ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा। सहसा देवप्रिया ने सरोष-स्वर में कहा—खबरदार, इसे मत छूना, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ लूँगी।

बालक उलटे पाँव लौट श्राया श्रोर कोठे की छत पर जाकर खूब रोया। कितना सुन्दर बच्चा है! मैं उसे गोद में लेकर बैठता, तो कैसा मज़ा श्राता! मैं उसे गिराता थोड़े ही, फिर इन्होंने मुक्ते किड़क क्यों दिया? भोला बालक क्या जानता था, कि इस किड़की का कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ श्रोर है।

शिशु का नाम ज्ञानप्रकाश रखा गया था। एक दिन वह सो रहा था। देविप्रया स्नानागार में थी। सत्यप्रकाश चुपके से आया और बच्चे का ओड़ना हटाकर उसे अनुरागमय नेत्रों से देखने लगा। उसका जी कितना चाहा, कि उसे गोद में लेकर प्यार करूँ; पर डर के मारे उसने उसे उठाया नहीं; केवल उसके कपोलों को चूमने लगा। इतने में देविप्या निकल आई। सत्यप्रकाश को बच्चे चूमते देखकर आग हो गई। दूर ही से डाँटा—'हट जा वहाँ से!'

सत्यप्रकाश दीन नेत्रों से माता को देखता हुआ बाहर निकल आया। संध्या-समय उसके पिता ने पूछा—तुम लल्जा को क्यों रुलाया करते हो ?

सत्य • मैं तो उसे कभी नहीं स्लाता। श्रम्मा खेलाने को नहीं देतीं।

देव०—भूठ बोलते हो, श्राज तुमने बच्चे को चुटकी काटी ? सत्य०—जी नहीं, मैं तो उसकी मुन्छियाँ तो रहा था। देव०—भूठ बोलता है! सत्य - मैं मूठ नहीं बोलता ।

देवप्रकाश को क्रोध आ गया। लड़के को दो-तीन तमाचे लगाये। पहली बार यह ताड़ना मिली और निरपराध! इसने उसके जीवन की काया-पलट कर दी।

#### (8)

उस दिन सत्यप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह घर में बहुत कम आता; पिता आते, तो उनसे मुँह छिपाता फिरता। कोई खाना खाने को बुलाने आते, तो चोरों की माँति दवकता हुआ जाकर खा लेता, न कुछ माँगता, न कुछ बोलता। पहले अत्यन्त कुशायबुद्धि था। उसकी सफाई, और सलीक़े और फरती पर लोग मुग्ध हो जाते थे। अब वह पढ़ने से जी चुराता, मैले-कुचैले कपड़े पढ़ने रहता। घर में कोई प्रेम करनेवाला न था! बाज़ार के लड़कों के साथ गली-गली घूमता, कनकीए लूटता। गालियाँ बकना भी सीख गया। शरीर दुर्वल हो गया। चेहरे की कांति गायब हो गई। देवप्रकाश को अब आये-दिन उसकी शरारतों के उलहने मिलने लगे, और सत्यप्रकाश नित्य घुड़िकयाँ और तमाचे खाने लगा। यहाँ तक कि अगर वह कभी घर में किसी काम से चला जाता, तो सब लोग दूर-दूर कहकर दौड़ते।

ज्ञानमकाश को पढ़ाने के लिए मास्टर आता था। देवमकाश उसे रोज़ सैर कराने साथ ले जाते। हँसमुँख लड़का था। देविपया उसे सत्यप्रकाश के साए से भी बचाती रहती थी। दोनो लड़कों में कितना अंतर था! एक साफ़-सुथरा, सुन्दर कपड़े पहने, शील और विनय का पुतला, सच बोलनेवाला। देखनेवालों के मुँह से अनायास ही दुआ निकल आती थी। दूसरा मैला, नटखट, चोरों की तरह मुँह छिपाये हुए, मुँहफट बात-बात पर गालियाँ बकनेवाला। एक हरा-भरा पौदा, प्रेम में आवित, स्नेह से सिंचित। दूसरा सूखा हुआ, टेढ़ा, पल्लवहीन नव वृद्धा, जिसकी जड़ों को एक मुद्दत से पानी नहीं नसीब हुआ। एक को देखकर पिता की छाती ठढी होती, दूसरे को देखकर देह में आग लग जाती।

श्राश्चर्य यह था, कि सत्यप्रकाश को श्रापने छोटे भाई से लेशमात्र

भी ईर्ष्या न थी। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया था, तो वह ज्ञानमकाश के प्रति स्नेह था। उस मरुभूमि में यही एक हिरियाली थी। इर्ष्या साम्य-भाव की द्योतक है। सत्यप्रकाश अपने भाई को अपने से कहीं ऊँचा, कहीं भाग्यशाली समस्ता। उसमें ईर्ष्या का भाव ही लोप हो गया था!

घृणा से घृणा उत्पन्न होती है; प्रेम से प्रेम । ज्ञानप्रकाश भी बड़े भाई को चाहता था! कभी-कभी उसका पत्त लेकर अपनी माँ से वाद-विवाद कर बैठता। कहता, भैया की अचकन फट गई है; आप नई अचकन क्यों नहीं बनवा देतीं १ माँ उत्तर देती—उसके लिए वही अचकन अच्छी है। अभी क्या, अभी तो वह नंगा फिरेगा। ज्ञानप्रकाश बहुत चाहता था, कि अपने जेब-खर्च से बचाकर कुछ अपने भाई को दे; पर सत्यप्रकाश कभी इसे स्वीकार न करता। वास्तव में जितनी देर वह छोटे भाई के साथ रहता, उतनी देर उसे एक शान्तिमय आनन्द का अनुभव होता। थोड़ी देर के लिए वह सद्धावों के साम्राज्य में विचरने लगता। उसके मुख से कोई भही और अधिय बात न निकलती। एक च्या के लिए उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती।

एक बार कई दिन तक सत्यप्रकाश मदरसे न गया। पिता ने पूछा— तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते ? क्या सोच रखा है, कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी-भर का ठेका ले रखा है ?

सत्य०—मेरे उपर जुर्माने श्रीर फीस के कई रुपए हो गये हैं। जाता हूँ, तो दरजे से निकाल दिया जाता हूँ।

देव०-- फ़ीस क्यों बाकी है ! तुम तो महीने-महीने ते लिया करते हो न !

सत्य ० — आये-दिन चंदे लगा करते हैं। फ्रीस के रूपए चंदे में दे दिये।

देव०—ग्रौर जुर्माना क्यों हुन्त्रा ? सत्य०—फ़ीस न देने के कारण । देव०—दुमने चंदा क्यों दिया ? सत्य॰ — ज्ञानू ने चन्दा दिया, तो मैंने भी दिया।

देव० - तुम ज्ञान् से जलते हो ?

सत्य० — मैं ज्ञानू से क्यों जलने लगा ! यहाँ हम श्रीर वह दो हैं, बाहर हम श्रीर वह एक समके जाते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरे पास कुछ नहीं है।

देव०--क्यों, यह कहते शर्म त्राती है ! सत्य०--जी हाँ, त्रापकी बदनामी होगी ।

देव० — श्रच्छा तो श्राप मेरी मान-रच्चा करते हैं। यह क्यों नहीं कहते, कि पढ़ना श्रव मंजूर नहीं है। मेरे पास इतना रुपया नहीं कि तुम्हें एक-एक क्लास में तीन-तीन साल पढ़ाऊँ; ऊपर से तुम्हारे खर्च के लिए भी प्रतिमास कुछ दूँ। ज्ञानवाबू तुमसे कितना छोटा है; लेकिन तुमसे एक ही दफ़ा नीचा है। तुम इस साज ज़रूर ही फ़ेल होगे; वह ज़रूर ही पास होगा। श्रगले साल तुम्हारे साथ हो जायगा। तब तो तुम्हारे मुँह में कालिख लगेगी न ?

सत्य - विद्या मेरे भाग्य ही में नहीं है।

देव०-- तुम्हारे भाग्य में क्या है ?

सत्य०-भीखं माँगना।

देव०—तो फिर भीख ही माँगो। मेरे घर से निकल जात्रो। देवप्रिया भी आ गई। बोली—शरमाता तो नहीं और वार्तों का जवाब देता है।

सत्य ॰ — जिनके भाग्य में भीख माँगना होता है, वे ही बचपन में अनाथ हो जाते हैं।

देवप्रिया—ये जली-कटी बातें ऋब मुक्तसे न सही जायँगी। मैं खून का घूट पी-पीकर रह जाती हूँ।

देवप्रकाश — वेह्या है। कल से इसका नाम कटवा दूँगा। भीख माँगनी है, तो भीख ही माँग।

( 4 )

दुसरे दिन सत्यप्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर दी। उसकी उम्र अब सोलह साल की हो गई थी। इतनी बातें सुनने के बाद उसे घर में रहना श्रमहा हो गया था। जब तक हाथ-पाँव न थे, किशोरावस्था की श्रमधर्यता थी, तब तक श्रवहेलना, निरादा, निउरता, भर्तस्ना सब कुछ सहकर घर में रहता रहा। श्रव हाथ-पाँव हो गये थे, उस बन्वन में क्यों रहता! श्रात्मामिमान श्राशा की भाँति चिरंजीवी होता है।

गर्मी के दिन थे; दोपहर का समय। घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्यप्रकाश ने अपनी घोती बग़ल में दबाई; एक छोटा-सा बेग हाथ में लिया और चाहता था, कि चुपके से बैठके से निकल जाय, कि ज्ञानू आग्रा, और उसे जाने को तैयार देख बोला—कहाँ जाते हो, मैया?

सत्य०-जाता हूँ, कहीं नौकरी करूँगा।

ज्ञानू —मैं जाकर अम्मा से कहे देता हूँ।

सत्य० — तो फिर मैं तुम से भी छिपाकर चला जाऊँगा।

ज्ञानू - क्यों चले जास्रोगे १ तुम्हें मेरी ज़रा भी मुद्दव्यत नहीं १

सत्यप्रकाश ने भाई को गले लगाकर कहा—तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता; लेकिन जहाँ कोई पूछनेवाला नहीं है, वहाँ पड़े रहना वेहयाई है। कहीं दस-पाँच की नौकरी कर लूँगा, और पेट पालता रहँगा; किस लायक हूँ ?

ज्ञान् — तुमसे अम्मा क्यों इतना चिढ़ती हैं १ मुक्ते तुमसे मिलने को मना किया करती है !

सत्य॰--मेरे नसीव खोटे हैं और क्या ।

ज्ञानू - तुम लिखने-पढ़ने में जी नहीं लगाते ?

सत्य - लगता ही नहीं, कैसे लगाऊँ ? जब कोई परवा नहीं करता, तो मैं भी सोचता हूँ — उँह, यही न होगा, ठोकर खाऊँगा । बला से !

ज्ञानू — मुक्ते भूल तो नहीं जाश्रोगे ? मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूँगा । मुक्ते भी एक बार अपने यहाँ बुलाना ।

सत्य०-तुम्हारे स्कूल के पते से चिड्डी लिखूँगा।

ज्ञानू—(रोते-रोते) मुक्ते न जाने क्यों तुम्हारी बड़ी मुहब्बत जमती है! सत्य०-मैं तुम्हें सदैव याद रखूँगा।

यह कहकर उसने फिर भाई को गले से लगाया, और घर से निकल पड़ा। पास एक कौड़ी न थी, और वह कलकत्ते जा रहा था!

( ६ )

सत्यप्रकाश कलकत्ते क्योंकर पहुँचा, इसका वृत्तांत लिखना व्यर्थ है । युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है। वे हवा के क़िले बना सकते हैं- भरती पर नाव चला सकते हैं। कठिनाइयों की उन्हें कछ परवा नहीं होती। ऋपने ऊपर ऋसीम विश्वास होता है । कलकत्ते पहुँचना ऐसा कष्ट-साध्य न था। सत्यप्रकाश चतुर युवक था। पहले ही उसने निश्चय कर लिया था, कि कलकत्ते में क्या करूँगा, कहाँ रहूँगा। उसके बेग में लिखने की सामग्री मौज़द थी। बड़े शहरों में जीविका का परन कठिन भी है, और सरल भी। सरल है उनके लिए, जो हाथ से काम कर सकते हैं, कठिन है उनके लिये जो कलम से काम करते हैं। सत्यप्रकाश मज़द्री करना नीच काम समभाता था। उसने धर्मशाला में असवाब रखा, बाद को शहर के मुख्य-मुख्य स्थानों का निरी स्था कर एक डाक घर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया, और अपढ़ मज़द्रों की चिहियाँ, मनी आर्डर आदि लिखने का व्यवसाय करने लगा । पहले कई दिन तो उसको इतने पैसे न मिले, कि पेट-भर भोजन करता; लेकिन धीरे-धीरे श्रामदनी बढ़ने लगी। वह मज़दूरों से इतने विनय के साथ बातें करता और उनके समाचार इतने विस्तार से लिखता, कि बस, वे पत्र को सुनकर बहत प्रसन्न होते। अशिक्तित लोग एक ही बात को दो-दो तीन-तीन बार लिखाते हैं। उनकी दशा ठीक उन रोगियों की-सी होती है, जो वैद्य से अपनी व्यथा और वेदना का वृत्तान्त कहते नहीं थकते । सत्यप्रकाश सूत्र को व्याख्या का रूप देकर मज़दूरों को मुख्य कर देता था। एक संतुष्ट होकर जाता, तो अपने कई अन्य भाइयों को खोज लाता। एक ही महीने में उसे एक रुपया रोज मिलने लगा। उसने घर्मशाला से निकलकर शहर से बाहर पाँच रुपए महीने पर एक छोटी-सी कोठरी ले ली एक वक्त बनाता, दोनों वक्त खाता । वर्तन श्रपने हाथों से घोता । ज़मीन

पर सोता । उसे अपने निर्वासन पर ज़रा भी खेद और दुःख न था। घर के लोगों की कभी याद न आती। वह अपनी दशापर सन्तुष्ट था। केवल ज्ञानप्रकाश की प्रेमयुक्त बातें न भूलतीं । अधकार में यही एक प्रकाश था। बिदाई का अन्तिम दश्य आँखों के सामने फिरा करता। जीविका से निश्चित्त हे कर उसने ज्ञानप्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया। उसके आनन्द की सीमा न रही। ज्ञानू मुफ्ते याद करके रोता है, मेरे पास आना चाहता है, स्वास्थ्य भी अञ्छा नहीं है। प्यासे को पानी से जो तृति होती है, वह तृति उस पत्र से सत्यप्रकाश को हुई। मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मुक्ते भी चाहता है—मुक्ते भी याद करता है।

उस दिन से सत्यप्रकाश को यह चिन्ता हुई कि ज्ञानू के लिए कोई उपहार भेजूँ। युवकों को मित्र बहुत जल्द मिल जाते हैं। सत्यप्रकाश की भी कई युवकों से मित्रता हो गई थी। उनके साथ कई बार सिनेमा देखने गया । कई बार बूटी-भंग, शराब-कबाब की भी ठहरी । ऋाईना, तेल, कंबी का शौक भी पैदा हुन्ना, जो कुछ पाता उड़ा देता : बड़े वेग से नैतिक पतन ऋौर शारीरिक विनाश की ऋोर दौड़ा चला जाता था। इस प्रेम-पत्र ने उसके पैर पकड़ लिये। उपहार के प्रयास ने इन दुर्व्यसनों को तिरोहित करना शुरू किया। चिनेमा का चसका छुटा, मित्रों को हीले-हवाले करके टालने लगा। भीजन भी रूखा-सूखा करने लगा। धन-संचय की चिंता ने सारी इच्छा श्रों को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया, कि एक अच्छी-सी घड़ी भेजूँ। उसका दाम कम-से-कम चालीस रुपया होगा : अगर तीन महीने तक एक कौड़ी का भी अपव्यय न करूँ, तो घड़ी मिल सकती है। ज्ञानू घड़ी देखकर कैसा खुश होगा। श्रम्मा श्रीर बाबुजी भी देखेंगे | उन्हें मालूम हो जायगा, कि मैं भूखों नहीं मर रहा हूँ । किफ़ायत की धुन में वह बहुधा दिया-बत्ती भी न करता । बड़े सवेरे काम करने चला जाता, और सारे दिन दो चार पैसे की मिठाई खाकर काम करता रहता। उसके प्राहकों की संख्या दिन-दुनी होती जाती थी। चिट्ठी-पत्री के अतिरिक्त अब उसने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था। दो ही महीनों में उसके पास पचास रुपए एकत्र हो गये ;

ऋौर जब घड़ी के साथ सुनहरी चेन का पारसल बनाकर ज्ञानू के नाम भेज दिया, तो उसका चित्त इतना उत्साहित था, मानो किसी निस्संतान के बालक हुआ हो।

#### (७)

'घर' कितनी ही कोमल, पवित्र, मनोहर स्मृतियों को जायत कर देता है! यह प्रेम का निवास स्थान है। प्रेम ने बहुत तगस्या करके यह बरदान पाया है।

किशोरावस्था में 'घर' माता-पिता, भाई-बहन, सखी सहेली के प्रेम की याद दिलाता है; प्रौढ़ावस्था में यहिणी श्रौर बाल बच्चों के प्रेम की यही वह लहर है, जो मानव-जीवन-मात्र को स्थिर रखती है। उसे समुद्र की वेगवती लहरों में बहने श्रौर चट्टानों से टकराने से बचाती है। यही वह मंडप है, जो जीवन को समस्त विध-बाधाश्रों से सुरिच्चित रखता है।

सत्यप्रकाश का घर कहाँ था ? यह कौन-सी शक्ति थी, जो कलकते के विराट् प्रलोमनों से उसकी रक्षा करती थी ?—माता का प्रेम, पिता का सेनेह, बाल-बच्चों की चिंता ?—नहीं उसका रक्षक, उद्धारक उसका परितोषिक केवल ज्ञानप्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त वह एक-एक पैते की किफ़ायत करता—उसी के लिए वह कठिन परिश्रम करता—घनोपार्जन के नये-नये उपाय सोचता। उसे ज्ञानप्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ, कि इन दिनों देवप्रकाश की आर्थिक स्थित अच्छी नहीं है। वह एक घर बनवा रहे हैं, जिसमें व्यय अनुमान से अधिक हो जाने के कारण ऋण लेना पड़ा है; इसलिए अब ज्ञानप्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता। तब से सत्यप्रकाश प्रतिमास ज्ञानू के पास कुछ-न-कुछ अवश्य मेज देता था। वह अब केवल पत्र-लेखक न था, लिखने के सामान की एक छोटी-सी दूकान भी उसने खोल ली थी। इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह पाँच वर्ष बीत गये। रिसक मित्रों ने जब देखा, कि अब यह इत्थे नहीं चढ़ता, तो उसके पास आंना-जाना छोड़ दिया।

#### (=)

संध्या का समय था। देवप्रकाश श्रपने मकान में बैठे देवप्रिया से ज्ञानप्रकाश के विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे। ज्ञानू श्रव सत्रह वर्ष का सुन्दर युवक था। बाल-विवाह के विरोधी होने पर भी देवप्रकाश श्रव इस श्रुम मुहूर्त को न टाल सकते थे। विशेषतः जब कोई महाशय पाँच हज़ार रुपया दायज देने को प्रस्तुत हों।

देवप्रकाश—मैं तो तैयार हूँ; लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो।

े देवप्रिया—तुम बातचीत पक्की कर लो, वह तैयार हो ही जायगा। सभी लड़के पहले 'नहीं' करते हैं।

देवप्रकाश—शानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, यह सिद्धान्त का इनकार है। वह साफ़-साफ़ कह रहा है, कि जब तक भैया का विवाह न होगा, मैं ऋपना विवाह करने पर राज़ी नहीं हूँ।

देविश्रया—उसकी कौन चलावे, वहाँ कोई रखैल रख ली होगी। विवाह क्यों करेगा ? वहाँ कोई देखने जाता है ?

देवप्रकाश — ( मुँमल। कर ) रखैल रख ली होती, तो तुम्हारे लड़के को चाली उपए महीने न भेजता श्रीर न वे चीजें ही देता, जिन्हें पहले महीने से अब तक बराबर देता चला आता है। न जाने क्यों तुम्हारा मन छसकी ओर से इतना मैला हो गया है! चाहे वह जान निकालकर भी दे दे; लेकिन तुम न पसीजोगी।

देवप्रिया नाराज़ होकर चली गई। देवप्रकाश उससे यही कहलाया चाहते थे, कि पहले सत्यप्रकाश का विवाह करना उचित है; किन्तु वह कभी इस प्रसंग को आने ही न देती थी। स्वयं देवप्रकाश की यह हार्दिक इच्छा थी, कि पहले बड़े लड़के का विवाह करें; पर उन्होंने भी आज तक सत्यप्रकाश को कोई पत्र न लिखा था। देवप्रिया के चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्यप्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए चुमा माँगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेमाग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। मेरी अप्रिमाणा है, कि तुम्हारा श्रीर तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूँ।
मुक्ते बहुत दुःख होगा, यदि तुम यह विनय स्वीकार न करोगे। ज्ञानप्रकाश के श्रममंजस की बात भी लिखी। श्रन्त में इस बात पर ज़ोर
दिया, कि किसी श्रीर विचार से नहीं, तो ज्ञानू के प्रेम के नाते ही तुम्हें
इस बन्धन में पड़ना होगा।

सत्यप्रकाश को यह पत्र मिला, तो उसे बहुत खेद हुआ । मेरे भात-स्नेह का यह परिगाम होगा, मुक्ते न मालूम था। इसके साथ ही उसे यह ईर्ष्यामय श्रानन्द हुआ, कि श्रम्मा श्रौर दादा को श्रव तो कुछ . मानसिक पीड़ा होगी। मेरी उन्हें क्या चिन्ता थी ? मैं मर भी जाऊँ, तो भी उनकी आँखों में आँसू न आवें। सात वर्ष हो गये, कभी भूल कर भी पत्र न लिखा, मरा है या जीता है । अब कुछ चेतावनी मिलेगी। ज्ञानप्रकाश अन्त में विवाह करने पर राज़ी तो हो जायगा ; लेकिन सहज में नहीं। कुछ न हो, मुक्ते तो एक बार अपने इनकार के कारण लिखने का अवसर मिला। तानू को मुक्तसे प्रेम है ; लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी न बनूँगा। इमारा पारिवारिक जीवन सम्पूर्णतः अन्यायमय है। यह कुमित और वैमनस्य, क्रूगता अौर नृशंसता का बीजारोपरा करता है। इसी माया में फँसकर मनुष्य अपनी प्यारी संतान का शत्र हो जाता है। न, मैं आँखों देखकर यह जीती मक्खी न निगलूँगा। मैं ज्ञानू को समकाऊँगा अवश्य। मेरे पास जो कुछ जमा है, वह सब उसके विवाह के निमित्त अर्पण भी कर दुँगा । बस, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ज्ञानू भी अविवाहित रहे, तो संसार कौन सूना हो जायगा ? ऐसे पिता का पुत्र क्या वंश परंपरा का पालन न करेगा ! क्या उसके जीवन में फिर यही अभिनय न दुइराया जायगा, जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया ?

दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने पाँच सौ रपए पिता के पास भेजे, और पत्र का उत्तर लिखा, कि मेरा अहोभाग्य, जो आपने मुक्ते याद किया। ज्ञानू का विवाह निश्चित हो गया, इसकी बधाई! इन रुपयों से नव-बधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजियेगा। रही मेरे विवाह की बात, सो मैंने श्रापनी श्राँखों से जो कुछ देखा श्रीर मेरे सिर पर जो कुछ बीती है, उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुम्ब-पाश में फसूँ, तो मुक्तसे बड़ा उल्लू संसार में न होगा। श्राशा है, श्राप मुक्ते स्नमा करेंगे। विवाह की चर्चा ही से मेरे हृदय को श्रायात पहुँचता है।

दूसरा पत्र ज्ञानम्काश को लिखा, कि माता-पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करो। मैं अपढ़, मूर्ख, बुद्धिहीन आदमी हूँ। मुक्ते विवाह करने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हारे विवाह के शुभोत्वव में सम्मिलित न हो सकूँगा; लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनन्द और संतोध का विषय नहीं हो सकता।

#### (3)

देवप्रकाश यह पढ़कर अवाक् रह गये। फिर आग्रह करने का साहस न हुआ। देविप्रया ने नाक सिकोड़कर कहा—यह लौंडा देखने ही को सीधा है, है ज़हर का बुकाया हुआ! सौ कोस पर वैठा हुआ बर्छियों से कैसा छेद रहा है।

किंतु ज्ञानप्रकाश ने यह पत्र पढ़ा, तो उसे मर्मावात पहुँचा। दादा श्रीर श्रम्मा के श्रन्याय ने ही उन्हें यह भीषण व्रत धारण करने पर बाध्य किया है। इन्हीं ने उन्हें निर्वासित किया है, श्रीर शायद सदा के लिए। न जाने श्रम्मा को इनसे क्यों इतनी जलन हुई। मुक्ते तो श्रव याद श्राता है, कि किशोरावस्था ही से वह बड़े श्राज्ञाकारी, विनयशील श्रीर गंभीर थे। उन्हें श्रम्मा की बातों का जवाब देते नहीं मुना। मैं श्रव्छेन्से-श्रव्छा खाता था, फिर भी, उनके तेवर मैले न हुए, हालाँकि उन्हें जलना चाहिये था। ऐसी दशा में श्रगर उन्हें गाईस्थ्य-जीवन से धृणा हो गई, तो श्राश्चर्य ही क्या? फिर मैं ही क्यों इस विपत्ति में फँसूं? कीन जाने, मुक्ते भी ऐसी ही परिस्थित का सामना करना पड़े। भैया ने बहुत सोच-समक्तर यह धारणा की है।

संध्या-समय जब उसके माता-पिता बैठे हुए उसी समस्या पर विचार कर रहे थे, ज्ञानप्रकाश ने आकर कहा—मैं कल मैया से मिलने जाऊँगा। देवप्रिया—क्या कलकत्ते जाओगे !

ज्ञान०-जी, हाँ।

देवप्रिया-उन्हीं को क्यों नहीं बुलाते ?

ज्ञान ॰—उन्हें कीन मुँह लेकर बुलाऊँ ? आप लोगों ने तो पहले ही मेरे मुँह में कालिख लगा दी है। ऐसा देव-पुरुष आप लोगों के कारण विदेश में ठोकर खा रहा है, और मैं इतना निर्लंजन हो जाऊँ कि—

देवप्रिया—श्रन्छा चुप रह, नहीं न्याह करना है, न कर, जले पर नमक मत छिड़क ! माता-पिता का धर्म है; इसलिए कहती हूँ, नहीं तो यहाँ ठेंगे को परवा नहीं है। तू चाहे न्याह कर, चाहे क्वाँरा रह; पर मेरी श्राँखों से दूर हो जा।

ज्ञान - क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई ?

देवप्रिया—जब त् हमारे कहने ही में नहीं, तो जहाँ चाहे रह । हम भी समक्त लेंगे, कि भगवान् ने लड़का ही नहीं दिया ।

देव०--क्यों व्यर्थ ऐसे कटु वचन बोलती हो ?

ज्ञान - अगर आप लोगों की यह इच्छा है, तो यही होगा।

देवप्रकाश ने देखा, कि बात का बतंगड़ हुआ चाहता है, तो ज्ञान-प्रकाश को इशारे से टाल दिया, और पत्नी के कोध को शांत करने की चेष्टा करने लगे; मगर देवप्रिया फूट-फूटकर रो रही थी, बार-बार कहती थी—मैं इसकी सूरत न देखूँगी। अन्त को देवप्रकाश ने चिढ़कर कहा— तो तुम्हीं ने तो कटु वचन कहकर उसे उत्तेजित कर दिया।

देविश्रया—यह सब विष उसी चांडाल ने बोया है, जो यहाँ से सात समुद्र पार बैठा हुआ मुफे मिट्टी में मिलाने का उद्योग कर रहा है। मेरे बेटे को मुफ्तसे छीनने ही के लिए उसने यह प्रेम का स्वाँग रचा है। मैं उसकी नस-नस पहचानती हूँ। उसका यह मंत्र मेरी जान लेकर छोड़ेगा; नहीं तो मेरा ज्ञानू, जिसने कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, यों मुफे न जलाता।

देव० — अरे, तो क्या वह विवाह ही न करेगा! अभी गुस्से में अनाप-शनाप बक गया है। ज़रा शांत हो जायगा, तो मैं समस्ताकर राज़ी कर दूँगा।

देवप्रिया - मेरे हाथ से निक्त गया।

देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देवप्रकाश ने बेंटे को बहुत समकाया। कहा—तुम्हारी माता इस शोक में मर जायगी; किन्तु कुछ, असर न हुआ। उसने एक बार 'नहीं' कहकर, 'हाँ' न को। निदान पिता भी निराश होकर बैठ रहे।

तीन साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों यह प्रश्न उठता रहा ; पर ज्ञानप्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल था। माता का रोना-घोना निष्कत हुआ। हाँ, उसने माता की एक बात मान ली—वह माई से मिलने कलकत्ते न गया।

तीन साल में घर में बड़ा परिवर्तन हो गया। देविषया की तीनो कन्याओं का विवाह हो गया। अब घर में उसके सिवा कोई स्त्री न थी। स्ता घर उसे खाये लेता था! जब वह नैराश्य और क्रोध से व्याकुल हो जाती, तो सत्यप्रकाश को खूब जी भर कोसती; मगर दोनो भाइयों में प्रेम पत्र व्यवहार बरावर होता रहता था।

देवप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी। उन्होंने पेंशन ले ली थी, ऋौर प्रायः धर्म प्रन्थों का ऋष्ययन किया करते थे। ज्ञानप्रकाश ने भी 'ऋषाचार्य' की उपाधि प्राप्त कर ली थी, ऋौर एक विद्यालय में ऋष्यापक हो गये थे। देवप्रिया ऋव संसार में ऋकेली थी।

देविपया अपने पुत्र को गृहस्थी की आरे खींचने के लिए नित्य टोने-टोकने किया करती। विरादरी में कौन-सी कन्या सुन्दर है, गुण्वती है, सुशिच्चिता है—उनका बलान किया करती; पर ज्ञानप्रकाश को इन बातों के सुनने की भी फ़ुरसत न थी।

मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते रहते थे। बहुएँ अ.ती थीं, उनकी गोद में बच्चे खेलने लगते थे, घर गुलज़ार हो जाता था। कहीं विदाई होती थी, कहीं बधाइयाँ आती थीं, कहीं गाना-वंजाना होता था, कहीं वाजे बजते थे; यह चहल-पहल देखकर देविषया का चित्त चंचल हो जाता। उसे मालूम होता, मैं ही संवार में सबसे अभागित हूँ ने मेरे ही भाग्य में वह मुख भोगना नहीं बदा। भगवान ऐसा

भी कोई दिन श्रावेगा, कि मैं श्रपनी बहु का मुख-चन्द्र देखूँगी, बालको को गोद में खिलाऊँगी ? वह भी कोई दिन होगा, कि मेरे घर में भी श्रानन्दोत्सव के मधर गान की तानें उठेंगी ? रात-दिन ये ही वातें सोचते-सोचते देवप्रिया की दशा उनमादिनी की सी हो गई। श्राप-ही-श्राप सत्यप्रकाश को कोसने लगी-वहीं मेरे प्राणों का घातक है ! तल्लीनता उन्माद का प्रधान गुण है। तल्लीनता अत्यन्त रचनाशील होती है। वह श्राकाश में देवताश्चों के विमान उड़ाने लगती है। श्रगर भोजन में नमक तेज हो गया, तो यह शत्र ने कोई रोड़ा रख दिया होगा। देविषया को श्रव कभी-कभी धोखा हो जाता, कि सत्यप्रकाश घर में श्रा गया है. वह मुक्ते मारना चाहता है, ज्ञानप्रकाश को विष खिलाये देता है। एक दिन उसने सत्यप्रकाश के नाम एक पत्र लिखा, श्रीर उसमें जितना कोसते बना, कोसा-तू मेरे प्राणों का बैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन दिन श्रावेगा, कि मिट्टी उठेगी। तूने मेरे लड़के पर वशीकरण-मंत्र चला दिया है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही एक पत्र लिखा, यहाँ तक कि यह उसका नित्य का कर्म हो गया। जब तक एक चिट्ठी में सत्यप्रकाश को गालियाँ न दे लेती. उसे चैन ही न त्राता ! इन पत्रों को वह कहारिन के हाथ डाकवर भिजवा दिया करती थी।

( १० )

ज्ञानप्रकाश का अध्यापक होना सत्यप्रकाश के लिए घातक हो गया। परदेश में उसे यही संतोष हुआ था, कि मैं संसार में निराधार नहीं हूँ। अब वह अवलम्ब जाता रहा। ज्ञानप्रकाश ने ज़ोर देकर लिखा—अब आप मेरे लिए कोई कष्ट न उठावें। मुक्ते अपनी गुज़र करने के लिए काफ़ी से ज्यादा मिलने लगा है।

यद्यपि सत्यप्रकाश की दूकान खूब चलती थी; लेकिन कलकत्ते-जैसे शहर में एक छोटे-से दूकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता। साठ-सत्तर रुपए की मासिक आमदनी होती ही क्या है। अब तक वह जो कुछ बचाता था, वह वास्तव में बचत न थी; बल्कि त्याग था। एक वक्त रूखा स्तुखा खाकर, एक तंग सीलन की कोठरी में रहकर बीस-

पचीस रुपए बच रहते थे। अब दोनो बक्त भोजन मिलने लगा। कपड़े भी जरा साफ पहनने लगा ; मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में श्रीषियों की एक मद बढ़ गई। फिर वही पहले की-सी दशा हो गई। बरसों तक शुद्ध वायु, प्रकाश और पुष्टिकर भोजन से विचत रहकर अच्छे-से अञ्बा खास्थ्य भी नष्ट हो सकता है। सत्यप्रकाश को अहचि, मंदाझि श्रादि रोगों ने श्रा घेरा। कभी-कभी ज्वर भी श्रा जाता। युवावस्था में श्रात्मविश्वास होता है। किसी श्रवलम्ब की परवा नहीं होती। वयोवृद्धि दूसरों का मुँह ताकती है, कोई आश्रय हूँढ़ती है। सत्यप्रकाश पहले सोता, तो एक ही करवट में सवेरा हो जाता। कभी बाज़ार से पूरियाँ लेकर खा लेता, कभी मिठाई पर टाल देता ; पर अब रात को अब्छी तरह नींद न आती, बाजारू भोजन से घृणा होती, रात को घर आता, तो यककर चूर-चूर हो जाता। उस वक्त चूल्हा जलाना, भोजन पकाना बहुत अखरता । कभी-कभी वह अपने अकेलेपन पर रोता । रात को जब किसी तरह नींद न आती, तो उसका मन किसी से बातें करने को लालायित होने लगता ; पर वहाँ निशांवकार के विवा और कौन था ? दीवारों के कान चाहे हो, मुँह नहीं होता। इधर ज्ञानप्रकाश के पत्र भी अब कम आते थे, और वे भी रूखे। उनमें अब हुइय के सरल उद्गारों का लेश भी न रहता। सत्यपकाश अब भी वैसे ही भावमय पत्र लिखता था ; पर एक अध्यापक के लिए भावकता कब शोभा देती है ? शनै:-शनैः सत्यप्रकाश को भ्रम होने लगा, कि ज्ञानप्रकाश भी मुक्तसे निष्टुरता करने लगा, नहीं तो क्या मेरे पास दो-चार दिन के लिए आना असम्भव था? मेरे लिए तो घर का का द्वार बन्द है ; पर उसे कौन-सी बाधा है ? उस गरीब को क्या मालूम, कि यहाँ ज्ञानप्रकाश ने माता से कलकते न जाने की क्रांस खा ली है। इस अमाने उसे और भी इताश कर दिया।

शहरों में मनुष्य बहुत होते हैं; पर मनुष्यता विरले ही में होती है। सत्यप्रकाश उस बहुसंख्यक स्थान में भी अकेला था। उसके मन में अब एक नई आकांचा अंकुरित हुई। क्यों न घर लौट चलूँ शिकसी संगिनी के प्रेम की क्यों न शरण लूँ शवह सुख और शान्ति और कहाँ

यह दशा देखकर ज्ञानप्रकाश, जो श्रव तक श्रपने कंठ के श्रावेग को रेके हुए था, रो पड़ा । सत्यप्रकाश ने लालटेन जलाई। घर क्या था, भूत का डेरा था। सत्यप्रकाश ने जल्दी से एक कुरता गले में डाल लिया। ज्ञान-प्रकाश माई का जर्जर शरीर, पीला मुख, बुक्ती हुई श्राँखें देखता श्रीर रोता था।

सत्यप्रकाश ने कहा-मैं श्राज कल बीमार हूँ।

ज्ञानप्रकाश-यह तो देख ही रहा हूँ।

सत्य० — तुमने अपने आने की सूचना भी न दी, मकान का पता कैसे चला ?

ज्ञान - सूचना तो दी थी, श्रापको पत्र न मिला होगा।

सत्य०—ग्रच्छा, हाँ, दी होगी, पत्र दूकान में डाला गया होगा । मैं इधर कई दिनों से दूकान नहीं गया । घर पर सब कुशल है ?

ज्ञान ० — माताजी का देहान्त हो गया।

सत्य०-- ऋरे ! क्या बीमार थीं ?

ज्ञान॰ — जी नहीं । मालूम नहीं क्या खा लिया । इघर उन्हें उन्माद-सा हो गया था । पिताजी ने कुछ कटु वचन कहे थे, शायद इसी पर कुछ खा लिया ।

सत्य०-पिताजी तो कुशल से हैं ?

ज्ञान०--हाँ ग्रामी मरे नहीं हैं।

सत्य० - ऋरे! क्या बहुत बीमार हैं ?

ज्ञान०—माता ने विष खा लिया, तो वह उनका मुँह खोलकर दवा पिला रहे थे। माताजी ने ज़ोर से उनकी दो उँगलियाँ काट लीं। वही विष उनके शरीर में पहुँच गया। तब से सारा शरीर सूज श्राया है। श्रस्पताल में पड़े हुए हैं, किसी को देखते हैं, तो काटने दौड़ते हैं। बचने की श्राशा नहीं है।

सत्य०—तब तो घर ही चौपट हो गया !

ज्ञान० — ऐसे घर को श्रव से बहुत पहले चौपट हो जाना चाहिये था। तीसरे दिन दोनो भाई प्रातःकाल कलकत्ते से बिदा्होकर चल दिये।

# डिक्री के रुपए

नईम और कैलास में इतनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक अभिन्नता थी, जितनी दो प्राणियों में हो सकती है । नईम दीर्घकाय विशाल वृत्त था, कैलास बाग का कोमल पौदा : नईम को क्रिकेट श्रीर फुटबाल, सेर श्रीर शिकार का व्यसन था, कैलास को पुस्तकाव-लोकन का ; नईम एक विनोदशील, वाक्चतुर, निर्देद, हास्यप्रिय, विलासी युवक था। उसे 'कल' की चिंता कभी न सताती थी। विद्यालय उसके लिए कीड़ा का स्थान था, और कभी-कभी बेंच पर खड़े होने का। इसके प्रतिकृल कैलास एक एकान्तप्रिय, आलसी, व्यायाम से कोसों भागनेवाला, त्रामोद-प्रमोद से दूर रहनेवाला, चिंताशील, स्रादर्शवादी जीव था। वह भविष्य की कल्पनाश्रों से विकल रहता था। नईम एक सुसम्पन्न, उच्च पदाधिकारी पिता का एक-मात्र पुत्र था। कैलास एक साधारण व्यवसायी के कई पुत्रों में से एक था। उसे पुस्तकों के लिए प्रचुर धन न मिलता था, वह माँग-जाँचकर काम निकाला करता था। एक के लिए जीवन ग्रानन्द का स्वप्न था, ग्रीर दूसरे के लिए विपत्तियों का बोम ; पर इतनी विषमतात्रों के होते हुए भी उन दोनो में घनिष्ठ मैत्री श्रौर निःस्वार्थ, विशुद्ध प्रेम था । कैलास मर जाता पर नईम का श्रनप्रह-पात्र न बनता : श्रीर नईम मर जाता पर कैलास से बेश्रदबी न करता । नईम की खातिर से कैलास कभी-कभी स्वच्छ, निर्मंत वायु का सुख उठा लिया करता था। कैलास की खातिर से नईम भी कभी-कभी भविष्य के स्वप्न देख लिया करता था। नईम के लिए राज्यपद का द्वार खना हन्ना था, भविष्य कोई ऋपार सागर न था। कैलास को श्रपने हाथों से कुत्राँ खोदकर पानी पीना था, भविष्य एक भीषण संप्राम था, जिसके स्मरण-मात्र से उसका चित्त अशान्त हो उठता था।

#### ( ? )

कॉलेज से निकलने के बाद नईम को शासन-विभाग में एक उच पद प्राप्त होगया, यद्यपि वह तीसरी श्रेणी में पास हुन्ना था। कैलास प्रथम श्रेगी में पास हम्रा था ; किन्तु उसे वर्षी एडियाँ रगड़ने, खाक छानने श्रीर कुएँ काँकने पर भी कोई काम न मिला। यहाँ तक कि विवश होकर अपनी कलम का आश्रय लेना पड़ा । उसने एक समाचार-पत्र निकाला । एक ने राज्याधिकार का रास्ता लिया, जिसका लच्च धन था, श्रीर दूसरे ने सेवा-मार्ग का सहारा लिया, जिसका परिणाम ख्याति, कष्ट श्रीर कभी-कभी कारागार होता है। नईम को उसके दफ्तर के बाहर कोई न जानता था ; किन्तु वह बँगले में रहता, मोटर पर हवा खाता, थिएटर देखता श्रीर गर्रामयों में नैनीताल की सैर करता था। कैलास को सारा संसार जानता था; पर उसके रहने का मकान कच्चा था, सवारी के लिए अपने पाँच थे। बच्चों के लिए दूध भी मुश्किल से मिलता था, साग-भाजी में काट-कपट करना पड़ता था । नईम के लिए सबसे बड़े सौमारय की बात यह थी, कि उसके केवल एक पुत्र था : पर कैलास के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात उसकी सन्तान वृद्धि थी, जो उसे पनपने न देती थी। दोनो मित्रों में पत्र-व्यवहार होता रहता था। कभी-कभी दोनों में मुलाकात भी हो जाती थी। नईम कहता था-यार, तुम्हीं मज़े में हो, देश श्रीर जाति की कुछ सेवा तो कर रहे हो। यहाँ तो पेट-पूजा के सिवा और किसी काम के न हुए ; पर यह पेट-पूजा उसने कई दिनों की कठिन तपस्या से हृदयंगम कर पाई थी, श्रीर वह उसके प्रयोग के लिए अवसर ढूँढता रहता था।

कैलास खूब सममता या, कि यह केवल नईम की विनयशीलता है। वह मेरी कुदशा से दुःखी होकर मुक्ते इस उपाय से सांत्वना देना चाहता है; इसलिये वह अपनी वास्तविक स्थिति को उससे छिपाने की विफल प्रयत्न किया करता था।

विष्णुपुर की रियासत में हाहाकार मचा हुआ था। रियासत का मैनेजर अपने बँगले में, टीक दोपहर के समय, सैकड़ों आदिमियों के

सामने, कत्ल कर दिया गया था। यद्यपि खूनी भाग गया था; पर ऋषिकारियों को सन्देह था, कि कुँ अर साहब की दुष्पेरणा से ही यह हत्याभिनय हुआ है। कुँ अर साहब अभी बालिग़ न हुए थे। रियासत का
प्रबन्ध कोर्ट आफ् वार्ड द्वारा होता था। मैनेजर पर कुँ अर साहब की
देख-रेख का भाग भी था। विलास-प्रिय कुँ अर को मैनेजर का हस्तच्चेप
बहुत ही बुरा मालूम होता था। दोनो में वर्षों से मनमुटाव था। यहाँ तक
कि कई बार प्रत्यच्च कटु वाक्यों की नौवत भी आ पहुँची थी; अतएव
कुँ अर साहब पर सन्देह होना स्वाभाविक ही था। इस घटना का अनुसंधान करने के लिए जिले के लिए हाकिम ने मिरज़ा नईम को नियुक्त
किया। किस पुलिस-कर्मचारी द्वारा तहकीकात कराने में कुँ अर साहब
के अपमान का भय था।

नईम को अपने भाग्य-निर्माण का स्वर्ण सुयोग प्राप्त हुआ। वह न त्यागी था, न ज्ञानी। सभी उसके चरित्र की दुर्वलता से परिचित थे; अगर कोई न जानता था, तो हुकाम लोग। कुँअर साहब ने मुँह-माँगी मुराद पाई। नईम जब विष्णुपुर पहुँचा, तो उसका असामान्य आदर-सत्कार हुआ। भेंट चढ़ने लगीं, अरदली के चपरासी, पेशकार, साईस, बावचीं, खिदमतगार, सभी के मुँह तर और मुद्धियाँ गरम होने लगीं। कुँअर साहब के हवाली मवाली रात-दिन घेर रहते, मानो दामाद सिसु-रांल आया हो।

एक दिन प्रातःकाल कुँ अर साहव की माता आकर नईम के समने हाथ बाँघे खड़ी हो गई। नईम लेटा हुआ हुका पी रहा था। तप, संयम और वैधव्य की यह तेजस्वी प्रतिमा देखकर वह उठ बैठा।

रानी उसकी स्रोर वात्सल्य पूर्ण लोचनों से देखती हुई बोली—हुज्र मेरें बेटे का जीवन स्त्रापके हाथ में है। स्रापही उसके माग्य-विधाता हैं। स्त्रापको उसी माता की सौगंद है, जिसके स्त्राप सुयोग्य पुत्र हैं, मेरे लाल की रहा की जियेगा। मैं अपना सर्वस्व स्त्रापके चरणोंपर स्र्पण करती हूँ। स्वार्थ में द्या के संयोग से नईम को पूर्ण रीति से वशीभूत कर लिया।

उन्हीं दिनों कैलास नईम से मिलने श्राया। दोनो मित्र बड़े तपाक से गले मिले। नईम ने बातों बातों में यह सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया, श्रीर कैलास पर श्रपने कृत्य का श्रीचित्य सिद्ध करना चाहा।

कैलास ने कहा—मेरे बिचार में पाप सदैव पाप है, चाहे वह किसी ब्रावरण में मंडित हो।

नईम - ऋौर मेरा विचार है कि ऋगर गुनाइ से किसी की जान बचती हो, तो वह ऐन सवाब है। कुँग्रर साहब ग्रभी नौ जवान ग्रादमी ्हें । बहुत ही होनहार, बुद्धिमान् , उदार श्रीर सहृदय हैं । श्राप उनसे मिलं तो खुश हो जायँ। उनका स्वभाव अत्यन्त विनम्र है। मैं, जो यथार्थ में दुष्ट प्रकृति का मनुष्य था, बरबस कुँ अर साहबको दिक किया करता था । यहाँ तक कि एक मोटरकार के लिए इसने रुपए न स्वीकार किये. न सिफ़ारिश की। मैं नहीं कहता, कि कुँग्रर साहब का यह कार्य स्तुत्य है; लेकिन बहुस यह है, कि उनको अपराधी सिद्ध करके उन्हें कालेपानी की इवा खिलाई जाय; या निरपराध सिद्ध करके उनकी प्राण-रज्ञा की जाय ? श्रीर भई, तुमसे तो कोई परदा नहीं है, पूरे बीस इज़ार की थैली है। बस, मुक्ते अपनी रिपोर्ट में यह लिख देना होगा, कि न्यक्तिगत वैमनस्य के कारण यह दुर्घटना हुई है, राजा साहब का इससे कोई सम्पर्क नहीं। जो शहादतें मिल सकीं, उन्हें मैंने ग़ायन कर दिया। मुफे इस कार्य के लिए नियुक्त करने में अधिकारियों की एक ससलहत थी। कुँग्रर साइव हिन्दू हैं; इसलिए किसी हिन्दू-कर्म चारी को नियुक्त न करके जिलाधीश ने यह भार मेरे सिर पर रखा। यह सांप्रदायिक विरोध मुक्ते निस्पृह सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। मैंने दो-चार अवसरों पर कुछ तो हाकिमों की प्रेरणा से श्रीर कुछ स्वेच्छा से मुसलमानों के साथ पच्पात किया, जिससे यह मशहूर हो गया है, कि मैं हिन्दु श्रोंका कहर दुश्मन हूँ । हिन्दू लोग मुम्मे पच्चात का पुतला सममते हैं । यह अमामुक्ते ब्राह्मेपों से बचाने के लिए काफ़ी है। बताब्रो, हुँ तकदीरकर कि नहीं ?

कैलास-अगर कहीं बात खुल गई, तो !

नईम—तो यह मेरी समक्त का फेर, मेरे अनुसंधान का दोष, मानव प्रकृति के एक अटल नियम का उज्ज्वल उदाहरण होगा! मैं कोई सर्वज्ञ तो हूँ नहीं। मेरी नीयत पर आँच न आने पावेगी। मुक्तपर रिशवत लेने का संदेह न हो सकेगा। आप इसके व्यवहारिक कोण पर न जाइये, केवल नैतिक कोण पर निगाह रिखये। यह कार्य नीति के अनुकृल है या नहीं ? आध्यात्मिक सिद्धान्तों को न खींच लाइयेगा, केवल नीति के सिद्धान्तों से इसकी विवेचना कीजिये।

कैलास—इसका एक अनिवार्य फल यह होगा, कि दूसरे रईसों को भी ऐसे दुष्कृत्यों की उत्तेजना मिलेगी। धन से बड़े-से-बड़े पापों पर परदा पड़ सकता है, इस विचार के फैलने का फल कितना भयंकर होगा, इसका आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं।

नईम—जी नहीं, में यह अनुमान नहीं कर सकता। रिशवत अब भी नब्बे फी सदी अभियोगों पर परदा डालती है। फिर भी पाप का भय प्रत्येक के हृदय में है।

दोनो मित्रों में देर तक इस विषय में तर्क-वितर्क होता रहा ; लेकिन कैलास का न्याय-विचार नईम के हास्य श्रीर व्यंग्य से पेशा न पा सका।

### (8)

विष्णुपुर के इत्याकांड पर समाचार-पत्रों में आलोचना होने लगी।
सभी पत्र एक स्वर से राजा साहब को ही लांछित करते श्रीर गवर्नमेंट को राजा साहब का अनुचित पच्चपात करने का दोष लगाते थे; लेकिन इसके साथ यह भी लिख देते थे, कि अभी यह अभियोग विचाराधीन है; इसलिए इस पर टीका नहीं की जा सकती।

मिरजा नईम ने अपनी खोज को सत्य का रूप देने के लिए पूरे एक महीने न्यतीत किये। जब उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो राजनीतिक च्रेत्र में विप्लव मच गया। जनता के संदेह की पृष्टि हो गई।

कैलास के सामने अब एक जटिल समस्या उपस्थित हुई। अभी तक

उसने इस विषय पर एक-मात्र मौन धारण कर रखा था। वह यह निश्चय न कर सकता था, कि क्या लिखूँ। मतर्नमेंट का पच्च लेना अपनी श्चन्तरात्मा को पद-दलित करना था, श्चात्म स्वातंत्र्य का बलिदान करना था : पर मौन रहना ऋौर भी ऋपमानजनक था। ऋन्त को जब सह-योगियों में दो-चार ने उसके उपर सांकेतिक रूप से आचीप करना शुरू किया कि उसका मौन निरर्थक नहीं है, तब उसके लिए तटस्थ रहना श्रमहा हो गया। उसके वैयक्तिक तथा जातीय कर्तव्य में घोर संग्राम होने लगा । उस मैत्री को, जिसके ब्रांकुर पचीस पर्ष पहले हृदय में ब्रांकुरित हुए थे, श्रीर श्रव जो सघन, विशाल वृत्त का रूप धारण कर चुकी थी, हृदय से निकालना, हृदय की चीरना था। वह मित्र, जो उसके दुःख में दुखी श्रीर सुख में सुखी होता था, जिसका उदार हृदय नित्य उसकी सहायता के लिए तत्पर रहता था, जिसके वर में जाकर वह अपनी चिन्ताओं को भूल जाता था, जिसके प्रेमालिंगन में वह अपने कष्टों को विसर्जित कर दिया करता था, जिसके दर्शन मात्र ही से उसे त्राश्वासन, हदता तथा मनोबल प्राप्त होता था, उसी मित्र की जड़ खोदनी पड़ेगी! वह बुरी सायत थी, जब मैंने सम्गादकीय दोत्र में पदा-पंग किया, नहीं तो श्राज इस धर्म-संकट में क्यों पड़ता ! कितना घोर विश्वासघात होगा ! विश्वास मैत्री का मुख्य स्रंग है । नईम ने मुक्ते श्रपना विश्वास-पात्र बनाया है, मुम्मसे कभी परदा नहीं रखा, उसके उन गुप्त रहस्यों को प्रकाश में लाना उसके प्रतिः कितना घोर अन्याय होगा ! नहीं, मैं मैत्री को कलंकित न करूँगा, उसकी निर्मल कीर्ति पर धब्बा न लगाऊँगा, मैत्री पर वज्राघात न करूँगा । ईश्वर वह दिन न लावे, कि मेरे हाथों नईम का ब्राहित हो। मुक्ते पूर्ण विश्वास है, कि यदि मुक्त पर कोई संकट पड़े, तो नईम मेरे लिए प्राण तक दे देने को तैयार हो जायगा । उसी मित्र को मैं संसार के सामने अपमानित करूँ, उसकी गरदन पर कुठार चलाऊँ । मगवान्, सुके वह दिन न दिखानाः। 👙

लेकिन जातीय कर्तव्य का पत्त भी विरस्न न था । पत्र का सम्पादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक हैं। वह जो कुछ देखता

है, वह जाति की विराट दृष्टि से ही। वह जो कुछ विचार करता है, उस पर भी जातीयता की छाप लगी होती है। नित्य जाति के विस्तृत . विचार-तेत्र में विचरण करते रहने से व्यक्ति का महत्त्व उसकी दृष्टि में श्रात्यन्त संकीर्ण हो श्राता है। वह व्यक्ति को लद्भ, तुच्छ, नगएय समम्मने लगता है। व्यक्ति का जाति पर बिल देना उसकी नीति का प्रथम अंग है। यहाँ तक कि वह बहुधा अपने स्वार्थ को भी जाति पर वार देता है। उसके जीवन का लच्य महान स्रोर स्रादर्श पवित्र होता है। वह उन महान् श्रात्माश्रों का श्रनुगामी होता है, जिन्होंने राष्ट्रों का निर्माण किया है, जिनकी कीर्ति अमर हो गई है, जो दलित राष्ट्रों का उद्धार करनेवाली हो गई है। वह यथाशक्ति कोई ऐसा काम न कर सकता, जिससे उसके पूर्वजों की उज्ज्वल विरुदावली में कालिमा लगने का भय हो। कैलास राजनीतिक दोत्र में बहुत कुछ यश और गौरव प्राप्त कर चुका था। उसकी सम्मति ख्रादर की दृष्टि से देखी जाती थी। उसके निर्भीक विचारों ने, उसकी निष्पत्त टीकाओं ने उसे संपादक-मण्डली का प्रमुख नेता बना दिया था। अतएव इस अवसर पर मैत्री का निर्वाह, केवल उसकी नीति और आदर्श ही के विरुद्ध नहीं, उसके मनोगत भावों के भी विरुद्ध था। इसमें उसका ऋपमान था, ऋात्मपतन था, भीरुता थी। यह कर्तव्य-पथ से विमख होना ऋौर राजनीतिक चेत्र से सदैव के लिए बहिष्कृत हो जाना था। सोचता एक व्यक्ति की चाहे वह मेरा कितना ही ब्रात्मीय क्यों न हो, राष्ट्र के सामने क्या हस्ती है ? नईम के बनने या बिगड़ने से राष्ट्र पर कोई अप्रसर न पड़ेगा; लेकिन शासन की निरंक्शता और अत्याचार पर परदा डालना राष्ट्र के लिए भयंकर सिद्ध हो सकता है। उसे इसकी परवा न थी, कि मेरी आलोचना का प्रत्यज्ञ कोई प्रभाव होगा या नहीं । संपादक की दृष्टि में अपनी सम्मति सिंहनाद के समान प्रतीत होती है। वह कदाचित समभता है, कि मेरी लेखनी शासन कंपायमान कर देगी, विश्व को हिला देगी। शायद मारा संसार मेरी कलम की सरसराइट से थर्रा उठेगा! मेरे विचार प्रकट होते ही युगांतर उपस्थित कर देंगे । नईम मेरा मित्र है ; किन्तु राष्ट्र मेरा

इष्टरेव है। मित्र के पद की रचा के लिए क्या अपने इष्ट पर प्राण्यातक आयात करूँ ?

कई दिनों तक कैतास के व्यक्तिगत श्रौर सम्पादकीय कर्तव्यों में संघर्ष होता रहा। श्रन्त को जाति ने व्यक्ति को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया, कि मैं इस रहस्य का यथार्थ स्वरूप दिखा दूँगा; शासन के श्रनुत्तरदायित्व को जनता के सामने खोलकर रख दूँगा; शासन-विमाग के कर्मचारियों को स्वार्थ-लोलुपता का नमूना दिखा दूँगा; दुनिया को दिखा दूँगा कि सरकार किनकी श्राँखों से देखती है, किनके कानों से सुनती है। उसकी श्रन्तमता, उसकी श्रयोग्यता, श्रौर उसकी दुवलता को प्रमाणित करने का सबसे बढ़कर श्रौर कौन-सा उदाहरण मिल सकता है ! नईम मेरा मित्र है, तो हो; जाति के सामने वह कोई चीज नहीं है। उसकी हानि के भय से मैं राष्ट्रीय कर्तव्य से क्यों मुँह फेल, श्रपनी श्रात्मा को क्यों दूषित करूँ, श्रपनी स्वाधीनता को क्यों कर्लाकित करूँ ! श्राह, प्राणों से पिय नईम ! मुक्ते च्या करना, श्राज तुम-जैसे मित्र रत्न को मैं श्रपने कर्तव्य की वेदी पर बिल चढ़ाता हूँ; मगर तुम्हारी जगह श्रगर मेरा पुत्र होता, तो उसे भी इसी कर्तव्य की बिल-वेदी पर मेंट कर देता।

दूसरे दिन से कैलास ने इस दुर्घटना की मीमांसा शुरू की। जो कुछ उसने नईम से सुना था, वह सब एक लेख-माला के रूप में प्रकाशित करने लगा। घर का मेदी लंका टाहे। अन्य संपादकों को जहाँ अनुमान, तर्क और युक्ति के आधार पर अपना मत स्थिर करना पड़ता था, और इसलिये वे कितना ही अनर्गल, अगवाद-पूर्ण वाते लिख डालते थे, वहाँ कैलास की टिप्पियाँ प्रत्यच्च प्रमाणों से युक्त होती थीं। वह पते की व ते कहता था, और उस निर्मीकता के साथ, जो दिव्य अनुभव का निर्देश करती थीं। उसके लेखों में विस्तार कम; पर सार अधिक होता था। उसने नईम को भी न छोड़ा, उसकी स्वार्थ-लिप्सा का खूब खाका उड़ासा। यहाँ तक कि वह धन की संख्या भी लिख दी, जो इस कुत्सित व्यामार पर परदा डाजने के लिए उसे दी गई थी। सबसे मज़े की वात

यह थी, िक उसने नईम से एक राष्ट्रीय गुतचर की मुलाकात का भी उल्लेख किया, जिसने नईम को रुपए लेते देखा था। श्रंत में गवर्नमेंट को भी चेलेख दिया, िक जो उसमें साहस हो, तो वह मेरे प्रमाणों को भूठा साबित कर दे। इतना ही नहीं, उसने वह वार्ता जाप भी श्रच्य रशः प्रकाशित कर दिया, जो उसके श्रीर नईम के बीच हुश्रा था। रानी का नईम के पास जाना, उसके पैरों पर गिरना, कुँश्रर साहब का नईम के पास नाना प्रकार के तोहफे लेकर श्राना, इन सभी प्रसङ्कों ने उसके लेखों एक जास्सी उपन्यास का मज़ा पैदा कर दिया।

इन लेखों ने राजनीतिक चेत्र में हलचल मचा दी। पत्र-सम्पादकों को ऋधिकारियों पर निशाने लगाने के ऐसे ऋवसर बड़े सौमाग्य से मिलते हैं। जगइ-जगह शासन की इस करत्त की निन्दा करने के लिए समाएँ होने लगीं। कई सदस्यों ने व्यस्थापक-सभा में इस विषय पर प्रश्न करने की घोषणा की। शासकों को कभी ऐसी मुँह की न खानी पड़ी थी। ऋाखिर उन्हें ऋपनी मान रच्छ। के लिए इसके सिवा और कोई उपाय न सूका, कि वे मिरज़ा नईम को कैलास पर मान-हानि का ऋभि योग चलाने के लिए विवश करें।

(4)

कैलास पर इस्तग़ासा दायर हुआ। मिरज़ा नईम की श्रोर से सर-कार पैरवी करती थी। कैज़ास स्वयं श्रपनी पैरवी कर रहा था। न्याय के प्रमुख संरच्नकों (वकीज़-बैरिस्टरों) ने किसी श्रज़ात कारण से उसकी पैरवी करना श्रस्वीकार किया। न्यायावीश को हारकर कैलास को कान्न की सनद न रखते हुए भी श्रपने मुकदमे की पैरवी करने की श्राज्ञा देनी पड़ी। महीनों श्रिमियोग चलता रहा। जनता में सनसनी फैल गई। रोज़ हज़ारों श्रादमी श्रदालत में एकत्र होते थे। बाज़ारों में श्रिमियोग की रिपोर्ट पढ़ने के लिये समाचार-पत्रों की लूट होती थी। चतुर पाठक पढ़े हुये पत्रों से घड़ी रात जाते-जाते हुगुने पैसे खड़े कर लेते थे; क्योंकि उस समय तक पत्र-विकेताश्रों के पास कोई पत्र न बचने पाता था। जिन बातों का ज्ञान पहले गिने-गिनाये पत्र-प्राहकों को था, उन पर श्रव जनता की टिप्एियाँ होने लगीं । नईम की मिट्टी कभी इतनी खराब न हुई थी; गली-गली, घर-घर, उसी की चर्चा थी। जनता का कोध उसी पर केन्द्रित हो गया था। वह दिन भी स्मरणीय रहेगा, जब दोनो सच्चे, एक दूसरे पर प्राण देनेवाले मित्र अदालत में आमने-सामने खड़े हुए, और कैलास ने मिरज़ा नईम से जिरह करनी शुरू की। कैलास को ऐसा मानसिक कप्ट हो रहा था, मानो वह नईम की गरदन पर तलवार चलाने जा रहा है। और नईम के लिए तो वह अग्नि-परीज्ञा थी। दोनो के मुख उदास थे; एक का आत्म-जानि से, दूसरे का भय से। नईम प्रसन्न बनने की चेष्टा करता था, कभी-कभी सूखी हैंसी भी हँसता था; लेकिन कैलास आह, उस गरीब के दिल पर जो गुज़र रही थी, उसे कौन जान सकता है।

कैलास ने पूछा--- स्राप स्रोर हम साथ पढ़ते थे, इसे स्राप स्वीकार करते हैं ?

नईम—ग्रवश्य स्वीकार करता हूँ।

कैलास हम दोनों में इतनी घनिष्ठता थी, कि इस आपस में कोई परदा न रखते थे, इसे आप स्वीकार करते हैं ?

नईम--ग्रवश्य स्वीकार करता हूँ।

कैतास—जिन दिनों श्राप इस मामले की जाँच कर रहे थे, मैं आपसे मित्रने गया था, इसे भी आप स्वीकार करते हैं ?

नईम-- श्रवश्य स्वीकार करता हूँ।

कैलास-क्या उस समय आपने मुक्तसे यह नहीं कहा था, कि कुँअर साहब की प्रेरणा से यह हत्या हुई है ?

नईम-कदापि नहीं । या वाक भारता वाक विकास

कैलास—आपके मुख से यह शब्द नहीं निकले थे, कि बीस हज़ार की थैलो है ?

नईम जरा भी न िक्तका, जरा भी संकृतित न हुन्ना। उसका जबान में लेश-मात्र भी लुकनत न हुई, वाणी में जरा भी थर-थराहट न न्नाई। उसके मुख पर त्रशान्ति, न्नास्थरता या श्रममंत्रमका कोई भी चिन्ह न दिखाई दिया। वह अविचल खड़ा रहा। कैलास ने बहुत डरते-डरते यह प्रश्न किया था, उसको भय था, कि नईम इसका कुछ जवाब न दे सकेगा। कदाचित् रोने लगेगा; लेकिन नईम ने निःशंक भाव से कहा—संभव है, आपने स्वप्न में सुक्तसे यह बातें सुनी हो।

कैलास एक च्रुण के लिए दंग हो गया। फिर उसने विस्मय से नई म की त्रोर नज़र डाल कर पूजा—क्या त्रापने यह नहीं फरमाया, कि मैंने दो-चार अवसरों पर सुसलमानों के साथ पच्चात किया है, ऋौर इसीलिए सुफे हिन्द्-विरोधी समफकर इस अनुसंधान का भार सौंपा गया है?

नईम जरा भी न िक्तका। श्रविचल, स्थिर श्रौर शांत भाव से बोला—श्रापकी कल्पना-शक्ति वास्तव में श्राश्चर्य-जनक है। बरसों तक श्रापके साथ रहने पर भी मुक्ते यह विदित न हुश्रा था, कि श्राप में घटनाश्रों का श्राविष्कार करने की ऐसी चमत्कार-पूर्ण शक्ति है।

कैलास ने और कोई प्रश्न न किया। उसे अपने पराभव का दुःख न था, दुःख था नईम की श्रात्मा के पतन का। वह कल्पना भी न कर सकता था, कि कोई मनुष्य अपने मुँह से निकली हुई बात को इतनी ढिठाई से अस्वीकार कर सकता है, और वह भी उसी आदमी के मुँह पर, जिससे वह बात कही गई हो। यह मानवीय दुर्व जता की पराकाष्टा है। वह नईम, जिसका अंदर और बाहर एक था, जिसके विचार और व्यय-हार में भेद न था, जिसकी वाणी आंतरिक भावों का दर्पण थी, वह नईम वह सरल, आत्माभिमानी, सत्य-भक्त नईम; इतना धूर्व, ऐसा मकार हो सकता है! क्या दासता के साँचे में दलकर मनुष्य अपना मनुष्यत्व भी खो बैठता है ? क्या यह दिव्य गुणों के रूगंतरित करने का यंत्र है ?

श्रदालत ने नईम को बीत हज़ार रुपयों की डिकी दे दी। कैलास पर मा ते बज़पात हो गया।

#### (६)

इस निश्चय पर राजनीतिक-संसार में फिर कुहरा। मचा। सरकारी पद्म के पत्रों ने कैलास को धूर्त कहा; जन-पद्मवालों ने नईम को शैतान बनाया। नईम के दुस्सार्थ ने न्याय की दृष्टि में चाहे उसे निर्पराव सिद्ध कर दिया हो ; पर जनता की दृष्टि में तो श्रीर भी गिरा दिया। कैलास के पास सहान भूति के पत्र श्रीर तार श्राने लगे। पत्रों में उसकी निर्भीकता श्रीर सत्यनिष्ठा की प्रशंसा होने लगी। जगह-जगह सभायें श्रीर जलसे हए श्रीर न्यायालय के निश्चय पर असंतोष प्रकट किया गया: किन्त सखे बादलों से पृथ्वी की तृप्ति तो नहीं होती ? रुपए कहाँ से आवें और वह भी एक दम से बीस हज़ार ! आदर्श-पालन का यही मूल्य है; राष्ट्र-सेवा महँगा सौदा है। बीस हज़ार! इतने रुपए तो कैलास ने शायद स्वप्न में देखे भी न हो श्रीर श्रव देने पड़ेंगे। कहाँ से देगा ! इतने रुपयों के सूद से ही वह जीविका के चिन्ता से मुक्त हो सकता था : उसे ऋपने पत्र में ऋपनी विपत्ति का रोना रोकर चंदा एकत्र करने से घुणा थी। मैंने अपने प्राहकों की अनुमित लेकर इस शेर से मोर्चा नहीं लिया था। मैनेजर की वकालत करने के लिए किसी ने मेरी गरदन नहीं दबाई थी। मैंने ऋपना कर्तव्य समक्त कर ही शासकों को चुनौती दी। जिस काम के लिए मैं, अकेला मैं जिम्मेदार हूँ, उसका भार ऋपने ग्राहकों पर क्यों डालूँ ! यह ऋन्याय है । सम्भव है, जनता में श्रान्दोलन करने से दो-चार हज़ार रुपए हाथ श्रा जायँ: लेकिन यह सम्पादकीय त्रादर्श के विरुद्ध है। इससे मेरी शान बहा में लगता है। दूसरों को यह कहने का क्यों अवसर दूँ, कि अरीर के मत्ये फुलौड़ियाँ खाई, तो क्या बड़ा जग जीत लिया! जब जानते, कि अपने बल बूते पर गरजते! निर्भीक त्रालोचना का सेहरा तो हमारे सिर बँघा ; उसका मूल्य दूसरों से क्यों वसून करूँ ? मेरा पत्र बन्द हो जाय, मैं पकड कर क़ैद किया जाऊँ, मेरा मकान कुर्क कर लिया जाय, बरतन-भाँड़े नीलाम हो जायँ, यह सब मुक्ते मंजूर है। जो कुछ सिर पडेगी, भुगत लूँगा ; पर किसी के सामने हाथ न फैलाऊँगा।

स्योंदय का समय था। पूर्व दिशा से प्रकाश की छटा ऐसी दौड़ी चली त्राती थी, जैसे त्राँखों में क्राँसुक्रों की घारा। ठंडी हवा कलेजे पर यों लगती थी, जैसे किसी के करुण कन्दन की ध्वनि। सामने का मैदान दुःखी हृदय की मौति ज्योति के बाणों से विंघ रहा था, घर में वह निस्त- ब्धता छाई हुई थी, जो ग्रह-स्वामी के गुत रोदन की स्चना देती हैं। न बालकों का शोर-गुल था, और न माता की शान्ति-प्रसारिणी शब्द-ताड़ना। जब दीपक बुक्त रहा हो, तो घर में प्रकाश कहाँ से आये १ यह आशा का प्रभाव नहीं शोक का प्रभाव था; क्योंकि आज ही कुर्क-अमीन कैलास की सम्मत्ति को नीलाम करने के लिए आनेवाला था।

उसने ऋंतवेंदना से विकल होकर कहा— ऋाह! ऋाज मेरे सार्व जिनिक जीवन का अन्त हो जायगा। जिस भवन कर निर्माण करने में अपने जीवन के पचीम वर्ष लगा दिये, वह आज नष्ट-अष्ट हो जायगा। पत्र की गरदन पर छुरी फिर जायगी, मेरे पैरों में उपहास और ऋपमान की वेडियाँ पड़ जायँगी, मुख में कालिमा लग जायगी, यह शान्ति-कुटीर उजड़ जायगी यह शोकाकुल परिवार किसी मुरमाये हुए फून की पँखड़ियों की माँति विखर जायगा। संसार में उसके लिए कहीं ऋाश्रय नहीं है। जनता की स्मृति चिरस्थायी नहीं होती; अलग काल में मेरी सेवायें विस्मृति के अन्यकार में लीन हो जायँगी। किसी को मेरी सुध भी न रहेगी, कोई मेरी विपत्ति पर आँसू बहानेवाला भी न होगा।

सहसा उसे याद श्राया कि श्राज के लिए श्रमी श्रमलेख लिखना है। श्राज श्रमने सुहृद पाठकों को सूचना दूँ, कि यह इस पत्र के जीवन का श्रमित दिवस है, उसे फिर श्रापकी सेवा में पहुँचने का सौमाग्य प्राप्त न होगा। हमसे श्रमेक भूल हुई होंगी। श्राज हम उनके लिए श्राप से स्मामाँगते हैं। श्रापने हमारे प्रति जो समवेदना श्रीर सहदयता प्रकट की है, उसके लिए हम सदैव श्राप के कृतज्ञ रहेंगे। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमें इस श्रकाल मृत्यु का दुःख नहीं है; क्योंकि यह सौमाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है, जो श्रपने कर्तव्य-पथ पर श्रविचल रहते हैं। दुःख यही है, कि हम जाति के लिए इससे श्रधिक बलिदान करने में समर्थ न हुए।

इस लेख को आदि से अन्त तक सोचकर वह कुर्सी से उठा ही था, कि किसी के पैरों की आहट मालूम हुई। गरदन उठाकर देखा, तो मिरज़ा नईम था। वही हँसमुख चेहरा, वहीं मन्द मुसकान, वहीं की ज़ामय नेत्र। आते ही कैलास के गले से लिपट गया है कैलास ने गरदन छुड़ाते हुए कहा—क्या मेरे घाव पर नर्मक छिड़-कने, मेरी लाश को पैरों से टुकराने आये हो ?

नईम ने उसकी गरदन को श्रीर ज़ोर से दबाकर कहा—श्रीर क्या, मुहब्बत के यही तो सज़े हैं!

कैलास-मुक्तसे दिल्लगी न करो । मरा बैठा हूँ, मार बैठूँगा ।

नईम की आँखें सजल हो गईं। बोला—आह जालिम, मैं तेरी ज़बान से यही कटु वाक्य सुनने के लिए तो विकल हो रहा था। जितना चाहे कोसो, खूब गालियाँ दो, मुक्ते इसमें मधुर-संगीत का आनन्द आ रहा है।

कैलास—श्रीर, श्रामी जब श्रदालत का कुर्क-श्रमीन मेरा घर-बार नीलाम करने श्रावेगा, तो क्या होगा १ बोलो, श्रपनी जान बचाकर तो श्रालग हो गये।

नईम—हम दोनो मिलकर खूव तालियाँ बजावेंगे, श्रौर उसे बन्दर की तरह नचावेंगे।

कैलास-तुम अब पिटोगे मेरे हाथों से ! ज़ालिम, तुमे मेरे बचों पर भी दया न आई ?

नईम—तुम भी तो चले मुक्ती से ज़ोर ब्राज़माने। कोई समय था, जब बाज़ी तुम्हारे हाथ रहती थी, ब्राव मेरी बारी है। तुमने मौक्ता महल तो देखा नहीं, मुक्ती पर पिल पड़े।

कैलास—सरासर सत्य की उपेद्धा करना मेरे सिद्धान्त के विरुद्ध था।

नईम-- और सत्य का गला घोटना मेरे सिद्धान्त के अनुकूल।

कैलास— ग्रमी एक पूरा परिवार तुम्हारे गले मढ़ दूँगा, तो अपनी किस्मत को रोश्रोगे। देखने में तुम्हारा श्राघा भी नहीं हूँ; लेकिन सन्तानोतात्ति में तुम जैसे तीन पर भारी हूँ। पूरे सात हैं, कम न वेश।

नईम - अञ्छा लास्रो, कुछ खिलाते पिलाते हो, या तक्तदीर का मरिसया ही गाये जास्रोगे ? तुम्हारे सिर की क्रसम, बहुत भूका हूँ। घर से बिना खाये ही चल पड़ा।

कैंलाश—यहाँ आज सोलहो दंड एकादशी है। सब-के-सब शोक में बैठे उसी अदालत के जल्लाद की राह देख रहे हैं। खाने-पीने का क्यां ज़िक ! तुम्हारे बेग में कुछ हो, तो निकालो। आज साथ बैठकर खा खें, फिर तो ज़िन्दगी-भर का रोना है ही।

नईम-फिर तो ऐसी शरारत न करोगे ?

कैलास—वाह, यह तो अपने रोम रोम में व्याप्त हो गई है। जब तक सरकार पशुवल से हमारे ऊपर शासन करती रहेगी, हम उसका विरोध करते रहेंगे। खेद यही है, कि अब मुक्ते उसका अवसर ही न मिलेगा; किन्तु तुम्हें बीस हज़ार रुपए में से बीस टके भी न मिलेंगे। यहाँ रिह्यों के देर के सिवा और कुछ नहीं है।

नईम—श्रजी, मैं तुमसे बीस हज़ार की जगह उसका पचगुना बस्ल कर लूँगा। तुम हो किस फेर में !

कैलास-मुँइ धो रखिये !

नईम-सुक्ते रुपयों की ज़रूरत है। आत्रो, कोई समकौता कर लो।

कैलास—कुँग्रर साहब के बीस इज़ार रुपये डकार गये, फिर्मी स्रोतिय नहीं हुन्ना १ बदहज़मी हो जायगी!

नईम—धन से धन की भूख बढ़ती है, तृप्ति नहीं होती। ऋश्रो कुछ मामला कर लो। सरकारी कर्मचारियों-द्वारा मामला करने में ऋौर भी ज़ेरवारी होगी।

कैलास - अरे तो क्या मामला कर लूँ। यहाँ काग़ज़ों के विवा और कुछ हो भी तो !

नईम—मेरा ऋण चुकाने भर को बहुत है। श्रच्छा इसी बात पर सममौता कर लो कि जो चीज़ चाहूँ, ले लूँ। फिर रोना महा।

कैतास—श्रजी तुम सारा दफ्तर उठा ले जाश्रो, घर उठा ले जाश्रो, मुक्ते उठा ले जाश्रो, श्रौर मीठे दुकड़े खिलाश्रो। क्रम ले लों, जो ज़रा भी जूँ कहूँ।

नईम-नहीं, मैं सिर्फ़ एक चीज चाइता हूँ, सिर्फ एक चीज ।

कैलास के कौत्हल की कोई सीमा न रही। सोचने लगा, मेरे पास ऐसी कौन-सी बहुमूल्य वस्तु है ? कहीं मुक्तसे मुसलमान होने को तो न कहेगा। यही धर्म एक चीज़ है, जिसका मूल्य एक से लेकर असंख्य रखा जा सकता है। जरा देखूँ, तो हज़रत क्या कहते हैं ?

उसने पूछा-स्या चीज़ !

नईम—मिसेज़ कैलास से एक मिनट तक एकान्त में बात-चीत करने की आजा!

कैलास ने नईम के सिर पर एक चपत जमाकर कहा—फिर वही शरारत ! सैकड़ों बार तो देख चुके हो, ऐसी कौन-सी इन्द्र की अप्सरा है ?

नईम—वह कुछ भी हो, मामला करते हो, तो करो ; मगर याद रखना, एकान्त की शर्च है।

कैलास—मंज़्र है, मगर फिर जो डिग्री के रुपए माँगे गये, तो नोच ही खाऊँगा।

नईम-हाँ, मंजूर है।

कैलास—( धीरे से ) मगर यार, नाजुक-मिज़ाज स्त्री है; कोई बेहूदा मज़ाक न कर बैटना।

नईम-जी, इन बातों में मुक्ते आपके उपदेश की ज़रूरत नहीं।
मुक्ते उनके कमरे में ले तो चलिये।

कैलास-सिर नीचा किये रहना।

नईम-- ऋजी ऋौँखों में पट्टी बाँघ दो।

कैलास के घर में परदा न था। उमा चिन्ता-मग्न बैठी हुई थी। सहसा नईम और कैलास को देखकर चौंक पड़ी। बोली—आइये मिरज़ाजी, अब की तो बहुत दिनों में याद किया।

कैलास नईम को वहीं छोड़कर कमरे के बाहर निकल आया; लेकिन परदे की आड़ से छिपकर देखने लगा, कि इनमें क्या बातें होती हैं। उसे कुछ बुरा खयाल न था, केवल कौतृहल था।

नईम—हम सरकारी त्रादिमयों को इतनी फुरसत कहाँ ! डिक्री के रुपए बसूल करने थे ; इसलिए चला त्राया हूँ।

उमा कहाँ तो मुसकरा रही थी, कहाँ रुपयों का नाम मुनते ही उसका चेहरा फ़क्क हो गया। गंभीर स्वर में बोली—हम लोग स्वयं इसी चिन्ता में पड़े हुए हैं। कहीं रुपए मिलने की आशा नहीं है; और उन्हें जनता से अपील करते संकोच होता है।

नईम--श्रजी, श्राप कहती क्या हैं ? मैंने तो सब रुपए पाई-पाई वस्ल कर लिये।

उमा ने चिकत होकर कहा—सच ! उनके पास रुपए कहाँ थे ? नईम—उनकी हमेशा से यही ब्रादत है। ब्रापसे कह रखा होगा, मेरे पास कौड़ी नहीं है; लेकिन मैंने चुटिकयों में वसूल कर लिया। ब्राप उठिये, खाने का इन्तज़ाम कीजिये!

उमा—रुपए भला क्या दिये होंगे । सुक्ते एतबार नहीं स्राता । नईम—स्राप सरल हैं, स्रोर वह, एक ही काइयाँ । उसे तो मैं ही खूब जानता हूँ । स्रपनी दरिद्रता के दुखड़े गा-गाकर स्रापको चकमा दिया करता होगा ।

कैलास मुसकराते हुए कमरे में श्राये, श्रौर बोले—श्रच्छा श्रव निकलिये बाहर! यहाँ भी श्रपनी शैतानी से बाज़ नहीं श्राये ?

नईम-रपयों की रसीद तो लिख दूँ!

उमा-नया तुमने रुपए दे दिये ? कहाँ मिले ?

कैलास — फिर कभी बतजा दूँगा। — उठिये हज़रत!

उमा—बताते क्यों नहीं, कहाँ मिले ? मिरज़ाजी से कौन-सा परदा है ? कैलास—नईम, तुम उमा के सामने मेरी तौहीन करना चाहते हो ?

नईम - तुमने सारी दुनिया के सामने मेरी तौहीन नहीं की ?

कैलास — तुम्हारी तौहीन की, तो उसके लिए बीस हज़ार रुपए नहीं देने पड़े!

नईम — मैं भी उसी टकसाल के रुपए दे दूँगा। उमा, मैं रुपए पा गया। इन वेचारे का परदा दका रहने दो।

## मुक्ति-मार्ग

ं सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर श्रीर वैद्य को श्रपने सामने बैठे हए रोगियों पर जो इमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। भींगुर अपने . ऊख के खेतों को देखता, तो उस पर नशा-सा छा जाता ! तीन बीचे ऊख थी। इससे छः सौ रपए तो अनायास ही मिल जायँगे। श्रीर जो कहीं भग-वान् ने डाँड़ी तेज़ कर दी, तो फिर क्या पूछना । दोनो बैल बुड् हे हो गये। श्रव की नई गोई बटेसर के मेले से ले श्रावेगा । कहीं दो बीधे खेत श्रीर मिल गये, तो लिखा लेगा। रुपयों की क्या चिंता है। बनिये अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई न था, जिसने उससे गाँव में लड़ाई न की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही न था। ... एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिये मटर की फलियाँ तोड़ रहा था। इतने में उसे भेंड़ों का एक फुंड अपनी तरफ़ त्राता दिखाई दिया । वह त्रापने मन में कहने लगा-इधर से भेड़ों के निकालने का रास्ता न था। क्या खेत की मेड़ पर से मेड़ों का मुंड नहीं जा सकता था ? भेड़ों को इधर से लाने की क्या ज़रूरत ? ये खेत को कुनलेंगी, चरेंगी । इसका डाँड़ कौन देगा ? म लूम होता है, बुद्धू गड़ेरिया है। बचा को घमंड हो गया है; तभी तो खेतों के बीचू से भेड़ें लिये चला त्राता है जरा इसकी दिठाई तो देखा । देख रहा है, कि मैं ्खड़ा हूँ, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे खाथ कभी रियायत की है, कि मैं इसकी मुरीवत करूँ ? अभी एक भेड़ा मोल माँगूँ, तो पाँच ही स्पए सुनावेगा। सारी दुनिया में चार-चार रुपए के कंवल विकते हैं ; पर वह पाँच रुपए से नीचे बात नहीं करता।

इतने में भेड़ें खेत के पास आ गई। भींगुर ने ललकारकर कहा— अरे, ये भेड़ें कहाँ लिये आते हो। कुछ स्मता है, कि नहीं ? बुद्धू नम्र भाव से बोला—महतो, डाँड पर से निकल जायँगी। धूमकर जाऊँगा, तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा।

भींगुर—तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं श्रपना खेत क्यों कुचलाऊँगा ? डाँड़े ही पर से ले जाना है, तो श्रीर खेतों के डाँड़ से क्यों नहीं ले गये ? क्या मुक्ते कोई चुहड़-चमार समक्त लिया है ? या धन का धमंड हो गया है ? लौटाश्रो इनको !

बुद्—महतो, आज निकल जाने दो। फिर कभी इधर से आऊँ, तो जो चाहे सजा देना।

भींगुर—कह दिया, कि लौटास्रो इन्हें। स्रगर एक भेड़ भी मेड़ पर ैं स्त्राई, समक्त लो, तुम्हारी खैर नहीं है।

बुद्ध—महतो, ऋगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले ऋग जाय, तो मुक्ते विठाकर सौ गालियाँ देना।

बुद्ध बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था; किन्तु लौटने में अपनी हैटी समकता था। उसने मन में सोचा—इसी तरह ज़रा-ज़रा-सी धमिकयों पर भेड़ों को लौटाने लगा, तो फिर मैं भेड़ें चरा चुका! आज लौट जाऊँ, तो कल को निकलने का रास्ता ही न मिलेगा। सभी रोब जमाने लगेंगे।

बुद्धू भी पोढ़ा श्रादमी था। बारह कोड़ी भेड़ें थीं। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए भी रात श्राठ श्राने कोड़ी मजदूरी मिलती थी। इसके उपरांत दूध बेचता था; ऊन के कम्बल बनाता था। सोचने लगा—इतने गरम हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? कुछ इनका दवेल तो हूँ नहीं। भेड़ों ने जो हरी-हरी पित्त्याँ देखीं; तो श्रधीर हो गई। खेत में घुस पड़ीं। बुद्धू उन्हें उंडों से मार-मारकर खेत के किनारे से हटाता था श्रीर वे इधर-उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती थीं। मींगुर ने श्रागहों कर कहा—तुम सुक्त है कड़ी जनाने चले हो, तो तुम्हारी सारी हैकड़ी निकाल दूँगा।

बुद्ध-तुम्हें देखकर चौंकती हैं। तुम हट जास्रो, तो मैं सब की निकाल ले जाऊँ। म्मींगुरी ने लड़के को तो गोद से उतार दिया श्रीर श्रपना डएडा सँभालकर भेड़ों पर पिल पड़ा। घोबी इतनी निर्देयता से श्रपने गधे को न पीटता होगा। किसी भेड़ की टाँग टूटी, किसी की कमर। सबने वें-वें का शोर मचाना शुरू किया। बुद्ध चुपचाप खड़ा श्रपनी सेना का विध्वंस श्रपनी श्राँखों से देखता रहा। वह न भेड़ों को हाँकता या, न म्मींगुर से कुछ कहता था। वस, खड़ा तमाशा देखता रहा। दो मिनटमें म्मींगुर ने इस सेना को श्रपने श्रमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मेष-दल का संहार करके विजय-गर्व से बोला—श्रव सीधे चले जाश्रो। फिर इधर से श्राने का नाम न लेना।

बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा — भींगुर, तुमने यह अच्छा काम नहीं किया। पछताओंगे!

(२)

केले को काटना भी इतना आसान नहीं, जितना किसान से बदला लेना । उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है, या खिलहानों में । कितनी ही दैविक स्रोर भौतिक स्रापदास्रों के बाद कहीं नाज घर में श्राता है श्रीर जो कहीं इन श्रापदाश्रों के साथ विद्रोह ने भी सन्धि कर ली, तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। मींगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृत्तांत कहा, तो लोग सममाने लगे-मींगुर, तुमने बड़ा अनर्थ किया। जानकर अनजान बनते हो! बुद्धू को जानते नहीं कितना मगड़ालू आदमी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जाकर उसे मना लो। नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गाँव पर आपता आ जायगी। मींगुर की समम में बात ब्राई। पछताने लगा, कि मैंने कहाँ-से-कहाँ उसे रोका । अगर मेड़ें थोड़ा बहुत चर ही जातीं, तो कौन मैं उजड़ जाता था। वास्तव में इम किसानों का कल्याण दबे रहने में है। ईश्वर की भी इमारा चिर उठाकर चलना अञ्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के घर जाने को न चाहता था ; किन्तु दूसरों के ब्राग्रह से मजबूर होकर चला। श्रमहन का महीना था, कुहरा पड़ रहा था। चारों श्रोर श्रंधकार छाया हुआ था। गाँव से बाहर निकला ही था, कि सहसा अपने ऊल के खेत

की स्रोर स्रिम की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा । छाती घड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा। मनाता जाता था, कि मेरे खेत में न हो ; पर ज्यों-ज्यों समीप पहुँचता था, यह आशामय भ्रम शांत होता जाता था। वह अनर्थ हो ही गया, जिसके निवारण के लिए घर से चला था। इत्यारे ने आग लगा ही दी, और मेरे पीछे सारे गाँव को चौपट किया। उसे ऐसा जान पड़ता था, कि वह खेत स्त्राज बहुत समीप श्रा गया है, मानो बीच के परती खेतों का श्रस्तित्व ही नहीं रहा। श्रन्त में जब वह खेत पर पहुँचा, तो आग प्रचएड रूप धारण कर चुकी थी। मींगुर ने 'हाय-हाय' मचाना शुरू किया। गाँव के लोग दौड़ पड़े, श्रीर खेतों से श्ररहर के पीधे उखाइ-उखाइकर श्राग को पीटने लगे। श्रमि-मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक पत्त प्रवल होता था, कभी दूसरा। श्रमि-पच के योदा मर-मरकर जी उठते थे, श्रीर द्विगुण शक्ति से, रणो-न्मत्त होकर, शस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव-पत्त में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्जवल थी, वह बुद्धू था । बुद्धू कमर तक घोती चढाये, प्राण इथेली पर लिये, ऋशि-राशि में कृद पड़ता था, और शत्र्यों को परास्त करके, बाल-बाल बचकर, निकल ब्राता था । ब्रांत में मानव-दल की विजय हुई; किन्तु ऐसी विजय, जिसपर हार भी हँसती। गाँव-भर की ऊख जलकर भरम हो गई, श्रौर ऊख के साथ सारी श्रिभलाषाएँ भी भस्म हो गईं।

( 3 )

श्राग किसने लगाई, यह खुला हुश्रा भेद था; पर किसी को कहने का साइस न था। कोई सब्त नहीं। प्रमाण-हीन तर्क का मूल्य ही क्या? मींगुर को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिघर जाता, ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यत्त कहते थे—यह श्राग तुमने लगवाई। तुम्हीं ने हमारा सर्वनाश किया। तुम्हीं मारे घमंड के घरती पर पैर न रखते थे। श्राप-के-श्राप गये, श्रपने साथ गाँव-भर को डुवो दिया। बुद्धू को न छेड़ते, तो श्राज क्यों वह दिन देखना पड़ता! मींगुर

को अपनी बरबादी का इतना दुख न था, जितना इन जली-कटी बातों का। दिन भर घर में बैठा रहता। पूस का महीना आया। जहाँ सारी रात कोल्हू चला करते थे, गुड़ की सुगन्ध उड़ती रहती थी, भट्टियाँ जलती रहती थीं, और लोग भट्टियों के सामने बैठे हुका पिया करते थे, वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग साँक ही से किवाड़े बन्द करके पड़ रहते, और कींगुर को कोसते। माघ और भी कष्टदायक था। ऊख केवल धनदाता ही नहीं, किसानों की जीवनदाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा कटता है। गरम रस पीते हैं, ऊख की पत्तियाँ तापते, उसके अगोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गाँव के सारे कुत्ते, जो रात को मट्टियों की राख में सोया करते थे, ठंड से मर गये। कितने ही जानवर चारे के अभाव से चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ, और सारा गाँव खाँसी-बुखार में प्रस्त हो गया। और यह सारी विपत्ति कींगुर की करनी थी—अप्रमागे, हत्यारे कींगुर की!

र्मींगुर ने सोचते-सोचते निश्चय किया, कि बुद्धू की दशा भी अपनी ही-सी बनाऊँगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया, और वह चैन की बंसी बजा रहा है! मैं भी उसका सर्वनाश करूँगा!

जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुन्ना, उसी दिन से बुद्धू ने इघर न्नाना छोड़ दिया था। भींगुर ने उससे रब्त-ज़ब्त बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था, कि तुम्हारे ऊपर मुभे विलकुल सन्देह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने। बुद्धू उसका खूब न्नादर-सत्कार करता। चिलम तो न्नादमी तुश्मन को भी पिला देता है, वह उसे बिना दूध न्नोर शर्बत पिलाये न न्नाने देता। भींगुर न्नाजकल एक सन लपेटनेवाली कल में मज़दूरी करने जाया करता। बहुधा कई-कई दिनों को मज़दूरी इकड़ी मिलती थी। बुद्धू ही की तत्परता से भींगुर का रोजाना खर्च चलता था। न्नाव्या करींगुर ने खूब रब्त-ज़ब्त बढ़ा लिया। एक किन बुद्धू ने पूछा करों भींगुर, न्नार न्नापनी ऊख जलानेवाले को पा जान्नो, तो क्या करों! सच कहना!

भींगुर ने गंभीर भाव से कहा—मैं उससे कहूँ, भैया, तुमने जो कुछ किया, बहुत अच्छा किया। मेरा घमंड तोड़ दिया; मुक्ते आदमी बना दिया।

बुद्धू—मैं जो तुम्हारी जगह होता, तो बिना उसका घर जलाये न मानता।

भ्हेंगुर—चार दिन की ज़िन्दगानी में बैर-विरोध बढ़ाने से क्या फ़ायदा ? मैं तो बरबाद हुआ ही, अब उसे बरबाद करके क्या पाऊँगा ?

बुद्ध - बस, यही तो त्रादमी का धर्म है; पर माई, केथ के बस होकर बुद्धि उलटी हो जाती है।

#### (8)

फागुन का महीना था। किसान ऊख बोने के लिए। खेतों को तैयार कर रहें थे। बुद्धू का बाज़ार गरम था। मेड़ों की लूट मची हुई थी। दो-चार त्रादमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामदें किया करते। बुद्धू किसी से सीचे मुँह बात न करता। मेड़ रखने की फीस दूनी कर दी थी। स्रागर कोई एतराज़ करता, तो बेलाग कहता—तो मैया, मेड़ें तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ। जी न चाहे मत रखो; लेकिन मैंने जो कह दिया है, उससे एक कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। गरज़ थी, लोग इस रखाई पर भी उसे रहते थे, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे पड़े हों।

लच्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं, और वह भी समयानुसार छोटा-बड़ा होता रहता है। यहाँ तक िक कभी वह अपना विराद् आकार समेटकर उसे काग़ज़ के चन्द अच्हों में छिपा लेती हैं। कभी-कभी तो मनुष्य की जिह्हा पर जा बैठती हैं; आकार का लोप हो जाता है; किंतु उनके रहने को बहुत स्थान की ज़रूरत होती है। वह आईं, और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उनसे नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया, दो की जगह छः कोठिरयाँ बनवाई गईं। यों कहिये, कि मकान नये सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी माँगी, किसी से खपरों का आँवा लगाने के लिए उपले, किसी से बाँस और किसी से सरकंडे । दीवार की उठवाई देनी पड़ी। वह भी नक़र नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में । लच्मी का यह प्रताप है । सारा काम बेगार में हो गया। सुक्त में अच्छा-खासा घर तैयार हो गया। गृह-प्रवेश के उत्सव की तैयारियाँ होने लगीं।

इधर मींगुर दिन-भर मज़दूरी करता, तो कहीं श्राघे पेट श्रन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। मींगुर जलता था, तो क्या बुरा करता था ? यह श्रन्याय किससे सहा जायगा ?

एक दिन वह टहलता हुन्ना चमारों के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने त्राकर राम राम की, त्रौर चिलम भरी। दोनो पीने लगे। यह चमारों का मुखिया बड़ा दुष्ट त्रादमी था। सब किसान इससे थर थर काँपते थे।

भींगुर ने चिलम पीते-पीते कहा—श्राजकल फाग-वाग नहीं होता क्या १ सुनाई नहीं देता।

इरिहर—फाग क्या हो, पेट के घंघे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कहो, तुम्हारी ऋाजकल कैसी निभती है ?

मींगुर—क्या निभती है। नकटा जिया बुरे हवाल ! दिन-भर कल में मज़दूरी करते हैं, तो चूल्हा जलता है। चाँदी तो श्राजकल बुद्धू की है। रखने का ठौर नहीं मिलता। नया घर बना, भेड़ें श्रीर ली हैं। श्रव यहीपरवेस की धूम है। सातों गाँवों में सुपारी जायगी।

इरिहर लच्मी मैया त्राती हैं, तो त्रादमी की त्राँखों में सील त्रा जाता है; पर उसको देखो, घरती पर पैर नहीं रखता। बोलता है, तो ऐंडकर बोलता है।

स्तींगुर—क्यों न ऍठे, इस गाँव में कीन है उसकी टकर का १ पर यार, यह अनीति तो नहीं देखी जाती। भगवान् दे, तो सिर भुकाकर चलना चाहिये। यह नहीं, कि अपने बराबर किसी को समके ही नहीं। उसकी डींग सुनता हूँ, तो बदन में आग लग जाती है। कल का बाग़ी आज का सेठ। चला है इमी से अकड़ने! अभी कल लँगोटी लगाये खेतों में कीए हँकाया करता था, आज उसका आसामान में दिया जलता है। इरिहर—कहो, तो कुछ उताजोग करूँ ?

भींगुर—क्या करोगे ? इसी डर से तो वह गाय-भैंस नहीं पालता । इरिहर—भेड़ें तो हैं ?

भींगुर-क्या बगला मारे पखना हाथ।

इरिहर-फिर तुम्हीं सोचो।

भींगुर - ऐसी जुगुत निकालो, कि फिर पनपने न पावे।

इसके बाद फुस-फुस करके बात होने लगी। यह एक रहस्य है, कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान् विद्वान् को देखकर, साधु साधु को देखकर श्रौर किन किन को देखकर जलता है। एक दूसरे की स्रत नहीं देखना चाहता; पर जुत्रारी जुत्रारी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पिछत श्रगर श्रूषेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े, तो दूसरे पंडितजी उन्हें उठाने के बदले दो ठोकरें श्रौर लगावेंगे, कि वह फिर उठ ही न सकें; पर एक चोर पर श्राफत श्राई देख, दूसरा चोर उसकी श्राड़ कर लेता है। बुराई से सब घृणा करते हैं; इसलिये बुरों में परस्पर प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है; इसलिए भलों में विरोध होता है। चोर को मारकर चोर क्या पावेगा ? घृणा। विद्वान् का श्रपमान करके विद्वान् क्या पावेगा ? यश।

र्मांगुर श्रौर हरिहर ने सलाह कर ली ;षड्यन्त्र रचने की विधि सोची गई। उसका स्वरूर, समय श्रौर क्रम ठीक किया। मींगुर चला, तो श्रकड़ा जाता था। मार लिया दुश्मन को, श्रव कहाँ जाता है!

(火)

दूसरे दिन भींगुर काम पर जाने लगा, तो पहले बुद्धू के घर पहुँचा। बुद्धू ने पूछा—क्यों, त्राज नहीं गये क्या !

भींगुर—जा तो रहा हूँ । तुमसे यही कहने श्राया था, कि मेरी बिछया को श्रपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते ? वेचारी खूँदे से बँधी-बँधी मरी जाती है । न घास, न चारा । क्या खिलावें ?

बुद्धू—भैया, मैं गाय-भैंस नहीं रखता। चमारों को जानते हो

एक ही इत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने सेरी दो गउएँ मार डाली। न जाने क्या खिला देता है। तब से कान प्कड़े, कि अब गाय भेंस न पालूँगा; लेकिन तुम्हारी एक ही बिछिया है, उसका कोई क्या करेगा। जब चाहो पहुँचा दो।

यह कहकर बुद्धू अपने ग्रांतिसव का सामान उसे दिखाने लगा। धी, शकर, मैदा, तरकारी सब मँगा रखा था। केवल 'स्यनारायण्की कथा' को देर थी। कींगुर की आँखें खुन गईं। ऐसी तैयारी न उसने स्वयं कभी की थी, और न किसी को करते देखी थी। मज़दूरी करके घर लौटा, तो सबसे पहला काम जो उसने किया, वह अपनी बिछ्या को बुद्धू के घर पहुँचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ 'सत्यनारायण् की कथा' हुई। ब्रह्मभोज भी किया गया। सारी रात विप्रों की आगत-स्वागत करते गुजरी। भेड़ों के मुखड में जाने का अवकाश हीन मिला। प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था (क्योंकि रात का भोजन सबेरे मिला), कि एक आदमी ने आकर खबर दी—बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बिछ्या मरी पड़ी है। भले आदमी, उसकी पगहिया भी नहीं खोली थी?

बुद्धू ने सुना, और मानो ठोकर लग गई। मींगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला—हाय मेरी बिछ्नया ! चलो, जरा देखूँ तो, मैंने तो पगहिया नहीं लगाई थी। उसे भेड़ों में पहुँचाकर अपने घर चला गया। तुमने यह पगहिया कब लगा दी ?

बुद्ध - भगवान् जानें, जो मैंने उसकी पगहिया देखी भी हो। मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं।

मींगुर-जाते न तो पगहिया कौन लगा देता ? गये होगे, याद न त्राती होगी।

एक ब्राह्मण-मरी तो भेड़ों में ही न ? दुनिया तो यही कहेगी, कि बुद्ध की अधावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगहिया किसी की हो।

हरिहर — मैंने कल साँक को इन्हें भेड़ों में बिछिया को बाँधते देखा था। बुद्ध-मुक्ते!

हरिहर—तुम नहीं लाठी कथे पर रखे बिछिया को बाँध रहे थे ? बुद्ध्—बड़ा सचा है तू! तूने मुक्ते बिछिया को बाँधते देखा था ? हरिहर—तो मुक्त पर काहे को बिगड़ते हो भाई ? तुमने नहीं बाँधी, नहीं सही।

ब्राह्मण्—इसका निश्चय करना होगा । गो-इत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । कुछ हँसी-ठडा है !

भींगुर-महाराज, कुछ जान बूमकर तो बाँधी नहीं।

ब्राह्मण—इससे क्या होता है ? इत्या इसी तरह लगती है ; कोई गऊ को मारने नहीं जाता।

म्हींगुर—हाँ, गऊन्नों को खोलना-बाँधना है तो जोखिम का काम ! ब्राह्मण—शास्त्रों में इसे महाराप कहा है। गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं।

भींगुर—हाँ, फिर गऊ तो ठहरी ही । इसी से न इसका मान होता है । जो माता, सो गऊ ; लेकिन महाराज, चूक हो गई । कुछ ऐसा कीजिये, कि थोड़े में विचारा निपट जाय ।

बुद्ध खड़ा सुन रहा था, कि अनायास मेरे सिर हत्या मढ़ी जा गई। है। मींगुर की कूटनीति भी समम्त रहा था। मैं लाख कहूँ, मैंने बिछिया नहीं बाँधी, मानेगा कौन ! लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित्त से बचने के लिए ऐसा कह रहा है।

ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। भना ऐसे अवसर पर कब चूकनेवाले थे। फल यह हुआ, कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। तीन मास का भिचा-रंड दिया, फिर सात तीर्थ-स्थानों की यात्रा, उसपर पाँच सौ विप्रों का भोजन और पाँच गउस्रों का दान। बुद्धू ने सुना, तो बिध्या बैठ गई। रोने लगा, तो दंड घटाकर दो मास का कर दिया। इसके सिवा कोई रिआयत न हो सकी। न कहीं अपीज न कहीं फरियाद! बेचारे को यह दख स्वीकार करना पड़ा।

( \ \ \

बुद्धू ने भेड़ें ईश्वर को सौंपीं। लड़के छोटे थे। स्त्री स्रकेली क्या-क्या करेगी। जाकर द्वारों पर खड़ा होता, श्रीर मुँह छिपाये हुए कहता: गाय की बाछी दियो बनवास। भिद्धा तो मिल जाती; किंतु भिद्धा के साथ दो-चार कठोर, श्रपमान-जनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता, वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता, श्रीर वहीं पर रहता। कष्ट की तो उसे परवान थी, भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता ही था, भोजन भी इससे कुछ ही श्रच्छा मिलता था; पर लज्जा थी भिद्धा माँगने की। विशेष करके जब कोई कर्कशा यह व्यंग कर देती थी, कि रेटी कमाने का श्रच्छा ढंग निकाला है, तो उसे हार्दिक वेदना होती थी; पर करें क्या ?

दो महीने के बाद वह घर लौटा । बाल बढ़े हुए थे । दुर्वल इतना, मानो साठ वर्ष का बूढ़ा हो । तीर्थ-यात्रा के लिए रुपयों का प्रवंध करना था। गड़रियों को कौन महाजन कर्ज़ दे ? मेड़ों का मरोसा क्या ? कभी-कभी रोग फैलता है, तो रात-भर में दल-का-दल साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब मेड़ों से कोई श्रामदनी होने की श्राशा नहीं।एक तेली राज़ी भी हुत्रा, तो दो श्राना रुपया व्याज पर । श्राठ महीने में व्याज मूल के बराबर हो जायगा। यहाँ कर्ज़ लेने की हिम्मत न पड़ी, इघर दो महीनों में कितनी ही मेड़ें चोरी चली गई थीं। लड़के चराने ले जाते थे। दूसरे गाँववाले चुपके से एक-दो मेड़ें किसी खेत या घर में छिपा देते, श्रीर पीछे मारकर खा जाते। लड़के बेचार एक तो पकड़ न सकते श्रीर जो देख भी लेते, तोलड़ें क्योंकर। सारा गाँव एक हो जाता था। एक महीने में तो मेड़ें श्राधी भी न रहेंगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुढ़ू ने एक बूचड़ को बुलाया, श्रीर सब मेड़ें उसके हाथ बेच डालीं। पाच सौ रुपए हाथ लगे। उसमें से दो सौ रुपए लेकर वह तीर्थ यात्रा करने गया। शेष रुपए ब्रह्मभोज श्रादि के लिए छोड़ गया।

बुद्धू के जाने पर उसके घर में दो बार सेंघ लगी; पर यह कुशल हुई, कि जगहग हो जाने के कारण रुपए बच गये।

# शतरंज के खिलाड़ी

वाजिदश्रजीशाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में इवा हुआ था। छोटे-बड़े, अमीर-गरीब सभी विलासिता में हुबे हुए थे। कोई नृत्य श्रौर गान की मजलिस सजाता, तो कोई श्राफीम की पीनक ही के मज़े लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में श्रामोद-प्रमोद का प्राधान्य था । शासन-विभाग में, साहित्य-दोत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला-कौशल में, उद्योग-धन्धों में, ब्राहार-व्यवहार में, सर्वत्र विलासिता व्यात हो रही थी। राजकर्मचारी विषय-वासना में, कविगण प्रेम श्रौर विरह के वर्णंन में, कारीगर कलाबत्त स्त्रौर चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र मिस्ती और उबटन का रोजगार करने में लित थे। सभी की आँखों में विलासिता का मद छाया हुन्ना था। संसार में क्या हो रहा है, इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं। तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है। कहीं चौसर विछी हुई है; पौ बारह का शोर मचा हुन्ना है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हन्ना है। राजा से लेकर रंक तक इसी धन में मस्त थे। यहाँ तक कि फ़र्करों को पैसे मिलते तो वे रोटियाँ न लेकर ऋफ़ीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीत्र होती है, विचार-शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को मुलकाने की त्रादत पड़ती है, ये दलीलें ज़ीर के साथ पेश की जाती थीं ( इस सम्प्रदाय के लोगों से दुनिया ऋब भी नहीं खाली है ) ; इसलिए श्रगर मिर्ज़ी सज्जादश्रली श्रौर मीर रौशनश्रली श्रपना श्रधिकांश समय बुद्धि तीब्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या श्रापत्ति हो सकती थी ? दोना के पास मौरूसी जागीरें थीं, जीविका की कोई चिन्ता न थी, घर में बैठे चलौतियाँ करते थे। स्राखिर स्रौर करते ही क्या ! प्रातःकाल दोनो मित्र नाश्ता करके बिसात क्छिकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते. और लड़ाई के दाँव पेंच होने लगते। फिर खबर न होती

थी, कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम । घर के भीतर से बार-बार बुलावा स्राता-खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता-चलो. त्राते हैं: दस्तरख्वान विछात्रो। यहाँ तक कि बावरची विवश होकर कमरे ही में खाना रख जाता था. श्रोर दोनो मित्र दोनो काम साथ-साथ करते थे। मिर्ज़ी सज्जादम्मली के घर में कोई बडा-बढा न था: इसलिए उन्हों के दीवानखाने में बाजियाँ होती थीं : मगर यह बात न थी, कि मिर्ज़ा के घर के ख्रीर लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों। घरवालों का तो कहना ही क्या, महल्लेवाले, घर के नौकर-चाकर तक नित्य द्वेष-पूर्ण टिप्य- शियाँ किया करते थे—बड़ा मनहूस खेल है। घर को तबाह कर देता है। खुदा न करे, किसी को इसकी चाट पड़े। स्रादमी दीन, दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का । बुरा रोग है । यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहब को इससे इतना द्वेष था, कि अवसर खोज-खोजकर पति को लताडती थीं : पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती ही रहती थीं. तब तक उधर बाजी बिछ जाती थी, श्रीर रात को जब सो जाती थीं, तब कहीं मिर्ज़ाजी, भीतर आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थीं—क्या पान माँगे हैं? कह दो, आकर ले जायँ। खाने की भी फ़रसत नहीं है ? ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खायँ, चाहे कुत्ते को खिलावें : पर रूबरू वह भी कुछ न कर सकती थीं। उनको श्रपने पति से उतना मलाल न था, जितना मीरसाइव से । उन्होंने उनका नाम भीर बिगाड़ रख छोड़ा था । शायद मिर्ज़ाजी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सिर थीप देते थे।

एक दिन बेगम साहबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला ला। किसी हकीम के यहाँ से दवा लावें। दौड़, जल्दी कर। लौंडी गई, तो मिर्जाजी ने कहा—चल, अभी आते हैं। बेगम साहब का मिज़ाज गरम था। इतनी ताब कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो, और पित शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी ने कहा—जाकर कह, अभी चिल्ये, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जायँगी। मिर्ज़ाजी बड़ी दिलचस्प बाज़ी खेल रहे

थे ; दो ही किस्तों में मीरसाहब को मात हुई जाती थी। फुँफलाकर बोले—क्या ऐसा दम लबों पर है ? ज़रा सब्र नहीं होता ?

मिर्ज़ा—जी हाँ, चला क्यों न जाऊँ ! दो किश्तों में ऋगपको माता होती है।

मीर—जनाव, इस भरोसे न रहियेगा। वह चाल सोची है, कि आपके मुहरे घरे रहें, श्रीर मात हो जाय; पर जाइये, सुन आह्ये। क्यों ख्वाहमख्याह उनका दिल दुःबाहयेगा ?

मिर्ज़ा - इसी बात पर मात ही करके जाऊँगा।

मीर—में खेलूँगा ही नहीं। श्राप जाकर सुन श्राइर।

मिर्ज़ी—ऋरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है: मुक्ते परेशान करने का बहाना है।

मीर-कुछ ही हो, उनकी खातिर तो करनी पड़ेगी।

मिर्ज़ा-ग्रच्छा, एक चाल ग्रौर चलूँ।

मीर—हर्गिज नहीं, जब तक आप सुन न आवेंगे, मैं मुहरे में हाथ ही न लगाऊँगा।

मिर्ज़ा साहब मज़बूर होकर अन्दर गये, तो बेगम साहब ने त्योरियाँ बदलकर ; लेकिन कराहते हुए कहा—तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है ! चाहे कोई मर ही जाय ; पर उठने का नाम नहीं लेते ! नौज कोई तुम जैसा आदमी हो !

मिर्जा—क्या कहूँ मीरसाहब मानते ही न थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर श्राया हूँ।

बेगम—क्या जैसे वह खुद निखट्टू हैं, वैसे ही सबको समफते हैं ? उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला ?

मिर्ज़ा--वड़ा लती त्रादमी है। जब त्रा जाता है, तब मजबूर होकर मुफे भी खेलना ही पड़ता है।

बेगम-दुतकार क्यों नहीं देते ?

मिर्ज़ा—बराबर के ब्रादमी हैं, उम्र में, दर्जे में ; एकसे दो ब्रंगुल ऊँचे।
मुलाहिजा करना ही पड़ता है।

बेगम—तो में ही दुतकार देती हूँ। नाराज हो जायँगे, हो जायँ। कौन किसी की रोटियाँ चला देता है। रानी रूठेंगी, ऋपना सुहाग लेंगी। हिरिया, जा, बाहर से शतरंज उग ला। मीर साहब से कहना मियाँ ऋब न खेलेंगे, ऋाप तशरीफ़ ले जाइये।

मिर्ज़ि—हाँ-हाँ, कहीं ऐसा ग़ज़ब भी न करना ! ज़लील करना चाहती हो क्या ! ठहर हिरिया, कहाँ जाती है ?

वेगम—जाने क्यों नहीं देते ? मेरा ही खून पिये, जो उसे रोके । अच्छा, उसे रोका ; मुफे रोको, तो जानूँ !

यह कहकर बेगम साहब मल्लाई हुई दीवानखाने के तरफ चलीं। मिर्ज़ी बेचारे का रंग उड़ गया। बीबी की मिन्नतें करने लगे—खुदा के लिए, तुम्हें हजरत हुसेन की कसम। मेरी ही मैयत देखे, जो उधर जाय; लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवानखाने के द्वार तक गई; पर एका-एक पर पुरुष के सामने जाते हुए पाँव बँध-से गये। भीतर माँका। संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने दो-एक मुहरे इधर-उधर कर दिये थे, और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अन्दर पहुँचकर बाज़ी उलट दी; मुहरें कुछ तख्त के नीचे फेंक दिये, कुछ बाहर; और किवा हे अन्दर से बन्द करके कुड़ी लगा दी। मीर साहब दरवाज़े पर तो थे ही, मुहरें बाहर फेंके जाते देखे, चूड़ियों की मनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बन्द हुआ, तो समफ गये, बेगम साहबा बिगड़ गई। चुपके से धर की राह ली!

मिर्ज़ा ने कहा-तुमने ग़ज़ब किया !

िवेगम— अब मीर सहब इधर आये, तो खड़े-खड़े निकलवा दूँगी। इतनी लो खुदा से लगाते, तो क्या गरीब हो जाते! आप तो शतरंज खेलें, और मैं यहाँ चूल्डे-चक्की की फिक्ष में सिर खपाऊँ! ले जाते हो इकीम साहब के यहाँ, कि अब भी ताम्मुल हैं!

मिर्ज़ा घर से निकले, तो इकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के

घर पहुँचे, श्रौर सारा वृत्तांत कहा । मीर साइब बोले—मैंने तो जब मुहरे बाहर श्राते देखे, तभी ताड़ गया । फ़ौरन भागा । बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं; मगर श्रापने उन्हें यों सिर चढ़ा रखा है। यह मुना-सिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब, कि श्राप बाहर क्या करते हैं। घर का इन्तज़ाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार ?

मिर्ज़ा- ख़ैर यह तो बताइये, श्रव कहाँ जमाव होगा ?

मीर—इसका क्या ग़म। इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है। बस, यहीं जमे।

मिर्ज़ि — लेकिन बेगम साहवा को कैसे मनाऊँगा। जब घर पर बैठा रहता था, तब तो वह इतना बिगड़ती थीं; यहाँ बैठक होगी, तो शायद ज़िंदा न छोड़ेंगी।

मीर—श्रजी, बकने भी दीजिये; दो-चार रोज़ में आप ही ठीक हो जायँगी'। हाँ, आप इतना कीजिये, कि आध से ज़रा तन जाइये।

मीर साहब की बेग़म किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना ही उपयुक्त समभती थीं। इसलिए वह उनके शतरं ज-प्रेम की कभी आलोचना न करतीं; बल्कि कभी-कभी मीर साहब को देर हो जाती, तो याद दिला देती थीं। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था, कि मेरी स्त्री अत्यन्त विनयशील और गंभीर है; लेकिन जब दीवान-खाने में विसात विछने लगी, और मीर साहब दिन-भर घर में रहने लगे, तो उन्हें वड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन-भर दरवाज़े पर भाँकने को तरस जातीं।

उधर नौकरों में भी काना-फूसी होने लगी। ऋब तक दिन-भर पड़े पड़े मिन्लयाँ मारा करते थे। घर में चाहे कोई ऋावे, चाहे कोई जाय, उनसे कुछ मतलब न था! ऋाठों पहर की घौंस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का। ऋौर हुका तो किसी प्रेमी के हृदय की भाँति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहबा से जा-जाकर कहते—हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई! दिन भर दौड़ते-दौड़ते पैरों में छाले पड़ गये। यह भी कोई खेल हैं, कि सुबह को वैठे, तो शाम ही कर दी! घड़ी-स्राध-घड़ी दिल-बहलाव के लिए खेल लेना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं; हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा, बजा ही लावेंगे; मगर यह खेल मनहून है। इसका खेलनेवाला कभी पनपता नहीं; घर पर कोई-न-कोई स्राफ़त ज़रूर स्राती है। यहाँ तक कि एक के पीछे महल्ले-के-महल्ले तबाह होते देखे गयेहैं। सारे महल्ले में यही चर्चा होती रहती है। हुजूर का नमक खाते हैं, स्रपने स्राक्ता की बुराई सुन-सुनकर रंज होता है; मगर क्या करें। इस पर वेग़मं साहब कहतीं—मैं तो खुद इसको पसन्द नहीं करती; पर वह किसी की सुनते ही नहीं, तो क्या किया जाय।

महल्ले में भी जो दो-चार पुराने ज़माने के लोग थे, वे स्त्रापस में भाँति-भाँति के स्त्रमंगल की कल्पनाएँ करने लगे— स्त्रब खैरियत नहीं है। जब हमारेरईसों का यह हाल है, तो मुल्क का खुदा ही हाफ़िज़। यह बादशाहत शतरं न के हाथों तबाह होगी। स्त्रासार ख़रे हैं।

राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन-दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फ़रियाद सुननेवाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची चली आती थी, और वह वेश्याओं में, माँड़ों में, और विलासिता के अन्य अङ्गों की पूर्ति में उड़ जाती थी। श्रॅगरेज़-कम्मनी का ऋण् दिन-दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीगकर भारी होती जाती थी। देश में सुन्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसून होता था। रेज़ीडेंट बार-बार चेजावनी देता था; पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे; किसी के कानों पर जूँ न रेंगती थी।

खैर, मीर साहब के दीवानखाने में शतरं ज होते कई महीने गुज़र गये। नये-नये नक्शे हल किये जाते; नये-नये किले बनाये जाते; नितं नई व्यूह-रचना होती; कभी-कभी खेलते-खेलते मौड़ हो जाती; त्-त् मैं-मैं तक की नौबत आ जाती; पर शीघ ही दोनो मित्रों में मेल हो जाता। कभी-कभी ऐसा भी होता, कि बाज़ी उठा दी जाती; मिर्ज़ाजी रूठकर अपने घर चले आते; भीर साहब अपने घर में जा बैठते; पर रात-भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनो मित्र दीवानखाने में ऋषा पहुँचते थे।

एक दिन दोनो मित्र बैठे शतरं ज की दलदल में ग़ोते खा रहे थे, कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का ऋफ़सर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुँचा। मीरसाहब के होश उड़ गये! यह क्या बला सिर पर आई। यह तलबी किस लिए हुई! अब खैरियत नहीं नज़र आती। घर के दरवाज़े बन्द कर लिये। नौकरों से बोले—कह दो, घर में नहीं हैं।

सवार-धर में नहीं, तो कहाँ हैं ?

नौकर-यह मैं नहीं जानता। क्या काम है !

सवार — काम तुभे क्या बतलाऊँ ? हुजूर में तलबी है — शायद फ़्रीज़ के लिए कुछ सिपाही माँगे गये हैं। जागीरदार हैं कि दिल्लगी ! मोरचे पर जाना पड़ेगा, तो ख्राटे दाल का भाव मालूम हो जायगा !

नौकर--- त्राच्छा, तो जाइये, कह दिया जायगा।

सवार—कहने की बात नहीं है। मैं कल खुद आर्फगा ! साथ ले जाने का हुक्म हुआ है।

सवार चला गया। भीर साहब की ख्रात्मा काँप उठी। मिर्ज़ाजी से बोले —किह्ये जनाव, ऋब क्या होगा ?

मिर्ज़ा - बड़ी मुसीवत है, कहीं मेरी भी तज़बी न हो।

मीर-कम्बख्त कल फिर श्राने को कह गया है!

मिर्ज़ा--- त्राफ़त है त्रीर क्या ! कहीं मोरचे पर जाना पड़ा, तो बेमीत मरे।

मीर—वस, यह एक तदबीर है, कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे। वहाँ किसे खबर होगी? हज़रत श्राकर श्राप लौट जांयँगे।

मिर्ज़ा—वल्लाह, श्रापको खूब सूम्ही! इसके सिवा श्रीर कोई तदबीर ही नहीं है।

इधर मीर साहब की बेग़म उस सवार से कह रही थीं—तुमने खूब धता बताई । उसने जवाब दिया—ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। इनकी सारी श्रक्क श्रौर हिम्मत, तो शतरंज ने चर ली। श्रव भूलकर भी घर पर न रहेंगे।

#### (३)

दूसरे दिन से दोनो मित्र मुँह-श्रंधेरे घर से निकल खड़े होते। बग़ल में एक छोटी-सी दरी दबाये, डिब्बे में गिलौरियाँ भरे गोमती-पार की एक पुरानी वीरान मसजिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब श्रासिफ़ उद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तम्बाक्, चिलम श्रौर मदरिया ले लेते, श्रौर मसजिद में पहुँच, दरी बिछा, हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीनदुनिया की फिक्र न रहती थी। 'किश्त', 'शह' श्रादि दो-एक शब्दों के सिवा उनके मुँह से श्रौर कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाय न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती, तो दोनो मित्र किसी नानवाई की दूकान पर जाकर खाना खा श्राते, श्रौर एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम-चेत्र में डट जाते। कभी-कभी तो उन्हें भोजन का भी खयाल न रहता था।

इघर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कम्पनी की फीजें लखनऊ की तरफ़ बढ़ी चली ब्राती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल-बच्चों को ले-लेकर देहातों में भाग रहे थे; पर हमारे दोनो खिलाड़ियों को इसकी ज़रा भी फिक़ न थी। वे घर से ब्राते, तो गिलयों में होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाज़िम की निगाह न पड़ जाय, जो बेगार में पकड़ जायँ। हज़ारों रुपए सालाना की जागीर मुफ़ में ही हजम करना चाहते थे।

एक दिन दोनो मित्र मसजिद के खँडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मीर साहब की बाज़ी कुछ कमज़ोर थी। मिर्ज़ा उन्हें किश्त-पर-किश्त दे रहे थे। इतने में कम्पनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिये। यह गोरों की फ़ौज थी, जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी।

मीर साहब बोले — ऋँगरेज़ी फ़ौज आ रही है; खुदा खैर करे। मिर्ज़ी — ऋगने दीजिये, किश्त बचाइये। लो यह किश्त! मीर — ज़रा देखा चाहिये — यहीं श्राड़ में खड़े हो जायँ। मिर्ज़ा — देख लीजियेगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त!

मीर—तोपखाना भी है। कोई पाँच हज़ार आदमी होंगे। कैसे जवान हैं। लाल बन्दरों के से मुँह हैं। सूरत देखकर खौफ़ मालूम होता है।

मिर्ज़ा—जनाव, हीले न कीजिये। ये चकमे किसी श्रीर को दीजि-येगा—यह किश्त!

मीर—श्राप भी श्रजीब श्रादमी हैं। यहाँ तो शहर पर श्राफत श्राई हुई है, श्रीर श्रापको किश्त की सूम्ती है! कुछ इसकी खबर है, कि शहर घिर गया, तो घर कैसे चलेंगे?

मिर्जा — जब घर चलने का वक्त श्रावेगा, तो देखी जायगी — यह किश्त ! बस, श्रव की शह में मात है।

फ़ौज निकल गई। दस बजे का समय था, फिर बाजी छिड़ गई। मिर्ज़ा बोले—स्राज खाने की कैसी ठहरेगी?

मीर — अजी, आज तो रोज़ा है। क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है?

मिर्ज़ी-जी नहीं। शहर में न जाने क्या हो रहा है।

मीर—शहर में कुछ न हो रहा होगा। लोग खाना खा-खाकर स्राराम से सो रहे होंगे। हजूर नवाव साहव भी ऐशगाह में होंगे।

दोनो सजन फिर जो खेलने बैठे, तो तीन बज गये। अवकी मिर्ज़ाजी की बाजी कमजोर थी। चार का गजर बज रहा था, कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिये गये थे, और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिये जा रही थो। शहर में न कोई हलचल थी, न मार-काट। एक बूँद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी खाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शान्ति से, इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी, जिस पर देवगण प्रसक्त होते हैं। यह वह कायरपन था, जिस पर बड़े से-बड़े कायर भी आँस् बहातें हैं। अवच के विशाल देश का नवाब बन्दी बना चला जाता था,

ऋीर लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजतीतिक ऋषःपतन की चरम सीमा थी!

मिर्झा ने कहा—हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है।

मीर-होगा, यह लीजिये शह!

मिर्ज़ा-जनाव जरा ठहरिये। इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। वैचारे नवाव इस वक्त खून के श्राँस् रो रहे होंगे।

मीर—रोया ही चाहें। यह ऐश वहाँ कहाँ नसीव होगा— यह किश्त!

मिर्ज़ी—िकसी के दिन बराबर नहीं जाते । कितनी दर्दनाक होलत है!

मीर—हाँ, सो तो है ही—यह लो, फिर किश्त ! बस, अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते।

मिर्ज़ा—खुदा की कतम, त्राप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी त्रापको दुःख नहीं होता। हाय ग़रीब वाजिदत्राली शाह!

मीर-पहले अपने बादशाह को तो बचाइये, फिर नवाब साहब का मातम कीजियेगा । यह किश्त और मात । लाना हाथ ।

बादशाह को लिये हुये सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा—आइये, नवाब साहब के मौतम में एक मरसिया कह डालें; तेकिन मिर्ज़ाजी की राजमिक्त अपनी हार के साथ लुत हो चुकी थी, वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे।

(8)

शाम हो गई खँडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। श्रवाबीलें आन्धाकर अपने-अपने घोसलों में चिमटों; पर दोनो खिलाड़ी डिटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्ज़ाजी तीन बाजियाँ लगतार हार चुके थे; इस चौथी बाजी का रङ्ग अञ्च्छा न था। वह बार-बार जीतने का हद निश्चय करके सँमंतकर

खेलते थे; लेकिन एक-न-एक चाल ऐसी बेढव श्रा पड़ती थी, ज़िससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना श्रोर भी उग्र होती जाती थी; उघर मीर साहब मारे उमंग के ग़ज़लें गाते थे, चुटिकियाँ लेते थे, मानो कोई गुत धन पा गये हों। मिर्ज़ांजी सुन-सुनकर फुँफलाते श्रोर हार की फूँप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे; पर ज्यों ज्यों बाज़ी कमज़ोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था। यहाँ तक कि वह बात-बात पर फुँफलाने लगे—जनाब, श्राप चाल न बदला कीजिये। यह क्या कि एक चाल चले, श्रोर फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो, एक बार चल लीजिये। यह श्राप मुहरे पर ही हाथ क्यों रखे रहते हैं १ मुहरे को छोड़ दीजिये। जब तक श्रापको चाल न स्फ़े मुहरा छुइये ही नहीं। श्राप एक-एक चाल श्राध-श्राध घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में पाँच मिनट से ज्यादा लगे, उसकी मात समफी जाय। फिर श्रापने चाल बदली! चुपके से मुहरा वहीं रख दीजिये।

मीर साहब का फ़रजी पिटता था। बेले — मैंने चाल चली ही कब थी !

मिर्ज़ा—श्राप चाल चल चुके हैं। मुहरा वहीं रख दीजिये—उसी घर में।

मीर--उस घर में क्यों रखूँ ? हाथ से मुहरा छोड़ा कब था ?

मिर्ज़ा—मुहरा श्राप कथामत तक न छोड़ें, तो क्या चाल ही न होगी ? फरज़ी पिटते देखा, तो घाँघली करने लगे !

मीर—धाँधली ऋाप करते हैं। हार-जीत तक्कदीर से होती है; धाँधली करने से कोई नहीं जीतता।

मिर्ज़ी—तो इस बाज़ी में श्रापको मात हो गई ?

मीर-मुक्ते क्यों मात होने लगी।

मिर्जा—तो त्राप मुहरा उसी घर में रख दीजिए, जहाँ पहले रखा था।

मीर-वहाँ क्यों रखूँ ? नहीं रखता।

मिर्ज़ - क्यों न रिखयेगा ? श्रापको रखना ही होगा।

तकरार बढ़ने लगी। दानो अपनी-अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था, न वह! अधार्यगिक बातें होने लगीं। मिर्ज़ा बोले— किसी ने खानदान मं शतरंग खेली होती, तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छीला किये, आप शतरंग क्या खेलियेगा! रियासत और ही चीज़ है। जागीर मिल जाने ही से कोई रईस नहीं हो जाता।

मीर — क्या ! घास आपके अब्बानान छीलते होंगे ! यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आते हैं।

मिर्ज़ा — त्रजी जाइये भी, ग़ाज़िउद्दीन हैदर के यहाँ बावचीं का काम करते-करते उम्र गुजर गई, ब्राज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल्लगी नहीं!

मीर— क्यों ग्रपने बुजुर्गों के मुँह कालिख लगाते हो—वे ही बावचीं का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाते चले श्राये हैं।

मिर्ज़ा-ग्ररे चल चरकटे, बहुत बढ़-बढ़कर बातें न कर।

मीर—ज़बान सँभालिये, वर्ना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आँखें दिखाई. कि उसकी आँखें निकाली। है हौसला !

मिर्ज़ा — त्राप मेरा हौतला देखना चाहते हैं, तो फिर आहये, आज दो-दो हाथ हो जायँ, इधर या उधर !

मीर-तो यहाँ तुमसे दबनेवाला कौन है ?

दोनो दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल लीं ! नवाबी ज़माना था; सभी तलवार, पेशकब्ज़, कटार बग़ैरह बाँघते थे । दोनो विलासी थे; पर कायर न थे । उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था—वाद-शाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरें ! पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था । दोनो ने पैतरे बदले, तलवारें चमकीं, छुपाछप की आवाज़ें आईं । दोनों जरुम खाकर गिरे, और दोनो ने वहीं तड़प-तड़पकर जाने दे दों । अपने बादशाह के लिए जिनकी आँखों से एक बूँद आँसून निकला, उन्होंने शतरंज के वज़ीर की रज्ञा में प्राण दे दिये।

ऋँ घेरा हो चला था। बाज़ी बिछी हुई थी। दोनो बादशाह ऋपने-ऋपने सिंहासनों पर बैठे मानो इन दोनो वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे।

चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खँडहर की ट्टी हुई मेहरावें, गिरी हुई दीवारें और धूल-धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थीं।

## पंच-परमेश्वर

जुम्मन शेख श्रीर श्रलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साफे में खेती होती थी। कुछ लेन-देन में भी साफा था। एक को दूसरे पर श्रटल िश्वास था। जुम्मन जब हज करने गये थे, तब अपना घर श्रलगू को सौंप गये थे श्रीर श्रलगू जब कभी बाहर जाते, तो जुम्मन पर श्रपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान-पान का व्यवहार था, न धमें का नाता; केवल विचार मिलते थे। मित्र का मूल-मंत्र भी यही है।

इस मित्रता का जन्म उसी समय हुन्ना, जब दोनो मित्र बालक ही थे,
त्रीर जुम्मन के पूज्य पिता, जुमराती, उन्हें शिच्चा-प्रदान करते थे। त्रलगू
ने गुरुजी की बहुत सेवा की, खूब रकावियाँ माँजीं, खूब प्याले घोये।
उनका हुक्का एक च्चण् के लिए भी विश्राम न लेने पाता था; क्योंकि
प्रत्येक चिलम श्रलगू को त्राध घंटे तक किताबों से श्रलग कर देती थी।
श्रलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिच्चा की श्रपेचा गुरु
की सेवा-शुश्रूषा पर श्रधिक विश्वास था। वह कहते थे, कि विद्या पढ़ने
से नहीं श्राती; जो कुछ होता है, गुरु के श्राशीवाद स। वस, गुरुजी की
कृपा-दृष्टि चाहिये। श्रतएव यदि श्रलगू पर जुमराती शेख के श्राशीवाद
श्रथवा सत्यंग का कुछ फल न हुन्ना, तो यह मानकर मन्तोष कर लेगा,
कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी; विद्या
उसके भाग ही में न थी, तो कैसे श्राती ?

मगर जुमराती शेल स्वयं श्राशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें श्रपने सोटे पर श्रिषक भरोसा था, श्रीर उसी सोटे के प्रताप से श्राज श्रास-पास के गाँवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रिहननामे या वैनामे पर कचहरी का मुहरिंर भी कलम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांसटेबिख श्रीर तहसील का चपरासी—सब उनकी कृपा की श्राकांचा रखते थे। श्रतएव श्रलगू का मान उनके धन के कारण् था, तो जुम्मन शेख श्रपनी श्रन भेल विद्या से ही सबके श्रादर पात्र बने थे।

#### **(**?)

जुम्मन शेख की एक वृद्धी खाला (मौसी) थी। उसके पास कुछ थोड़ी-सी मिलिकियत थी; परन्तु उसके निकट-संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लम्बे-चौड़े बादे करके वह मिलिकियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान-पत्र की रिजस्ट्री न हुई थी, तब तक खालाजान का खूब आदर-सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाये गये। हलवे-पुलाव की वर्षा सी मी गई; पर रिजस्ट्री की मोहर ने इन खातिर-दास्थों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी—करीमन—रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज-तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निटुर हो गये। अब बेचारी खालाजान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातों सुननी पड़ती थीं।

बुढ़िया न जाने कब तक जियेगी ! दो-तीन बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है ! बवारी कल के बेना रेटियाँ नहीं उतरतीं ! जितना रुपया इसके पेट में मोक चुके, उतने उतो अब तक गाँव मोल ले लेते !

कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा; पर जब न सहा गया, तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी—ग्रहस्वामिनी— के प्रबन्ध में दखल देना उचित न समका। कुछ दिन तक और यों ही रो-धोकर काम चलता रहा। श्रन्त को एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा— वेटा! तुम्हारे साथ मेरा निवाह न होगा। तुम मुक्ते रुपए दे दिया करो, मैं श्रपना पका-खा लूँगी।

जुम्मन ने भृष्टता के साथ उत्तर दिया—रुपए क्या यहाँ फलते हैं ? खाला ने नम्रता से कहा—सुक्ते कुछ रूखा-सूखा चाहिये भी कि नहीं ? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया—तो कोई यह थोड़े ही समका था, कि तुम मौत से लड़कर ब्राई हो ?

खाला विगड़ गई उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हँसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही-मन हँसता है। वह बोले— हाँ, ज़रूर पंचायत करो। फ़ैसला हो जाय। मुक्ते भी यह रात-दिन की खटपट पसन्द नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी सन्देह न था। श्रास-पास के गाँवों में ऐसा कौन था, जो उनके श्रनुग्रहों का ऋणी न हो १ ऐसा कौन था, जो उनको शत्रु बनाने का साहस कर सके १ किसमें इतना बल था, जो उनका सामना कर सके १ श्रासमान के फ़रिश्ते तो पंचायत करने श्रावेंगे ही नहीं !

#### ( ३ )

इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लड़की लिये आस-पास के गाँवों में दौड़ती रही। कमर मुककर कमान हो गई थी। एक-एक पग चलना दूभर था; मगर बात आप पड़ी थी। उसका निर्ण्य करना ज़रूरी था।

विरला ही कोई मला श्रादमी होगा, जिसके सामने बुढ़िया ने दुःख के श्राँस्न वहाये हों। किसी ने तो यों ही ऊपरी मन से हूँ हाँ करके टाल दिया, श्रीर किसी ने इस श्रन्याय पर ज़माने को गालियाँ दीं। कहा—कब्र में पाँच लटके हुए हैं, श्राज मरे, कल दूसरा दिन; पर हवस नहीं मानती। श्रव तुम्हें क्या चाहिये? रोटी खाश्रो, श्रीर श्रल्लाह का नाम लो। तुम्हें श्रव खेती-बारी से क्या काम? कुछ ऐसे सज्जन भी थे, जिन्हें हास्य के रसास्वादन का श्रव्छा श्रवसर मिला। मुकी हुई कमर, पोपला मुँह, सन के-से बाल। जब इतनी सामग्रियाँ एकत्र हों, तह हँसी क्यों न श्रावे? ऐसे न्यायिष्ठय, दयालु, दीनवत्सल पुरुष बहुत कम थे, जिन्होंने उस श्रवला के दुखड़े को ग़ौर से सुना हो, श्रीर उसको सांत्वना दी हो। चारों श्रोर से घूम-धामकर बेचारी श्रलगू चौधरी के पास श्राई। लाठी पटक दी, श्रीर दम लेकर बोली—बेटा, तुम भी दमभर के लिए मेरी पंचायत में चले श्राना।

त्रालगू—मुक्ते बुलाकर क्या करोगी ? कई गाँव के आदमी तो आवेंगे ही।

खाला—ग्रपनी विपद तो सबके श्रागे रो श्राई । श्रव श्राने-न-श्राने का श्रव्हितयार उनको है । त्रलग्—यो श्राने को श्रा जाऊँगा; मगर पंचायत में मुँह न खोलूँगा।

खाला-क्यों बेटा ?

त्रलगू — अव इसका क्या जवाब दूँ श अपनी खुशी ! जुम्मन मेरा पुराना मित्र है । उससे विगाड़ नहीं कर सकता ।

खाला—बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे ? हमारे सोये हुए धर्म-ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाय, तो उसे खबर नहीं होती; परन्तु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है। फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। श्रलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका; पर उसके हृदय में ये शब्द गूँज रहे थे—

क्या विगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे ?

( × )

संध्या-समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक निम्बाक् आदि का प्रबन्ध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबक्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। जब कोई पंचायत में आ जाता था, तब दवे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव-युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तक यहाँ भी पंचायत युक्त हुई। फर्श की एक-एक अंगुल जमीन भर गई; पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे, जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्ण्य करना असंमव था, कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआँ निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर-उधर दौड़ रहे थे। कोई आपस में गाली-गलीज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गाँव के कुत्ते इस जमाव को भोज समक्तकर फुणड़-के-फुणड़ जमा हो गये थे।

पंच लोग बैठ गये, तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की—
'पंचो, आज तीन साल हुए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने

भानजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे श्राप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुक्ते ताह्यात रोटी-कपड़ा देना कब्ल किया। साल-भर तो मेंने इसके साथ रो-धोकर काटा; पर श्रव रात-दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुक्ते न पेट की रोटी मिलती है श्रीर न तन का कमड़ा। बेकस बेवा हूँ। कचहरी-दरवार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा श्रीर किसे श्रयना दुःख सुनाऊँ १ तुम लोग जो राह निकाल दो, उसी राह पर चलूँ। श्रयर मुक्तमें कोई ऐव देखों, मेरे मुँह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में जुराई देखों, तो उसे समकात्रों, क्यों एक बेकस की श्राह लेता है! मैं पंचीं का हुक्म सिर-माथे पर चढ़ाऊँगी।

रामधन मिश्र, जिनके कई ऋसामियों को जुम्मन ने ऋपने गाँव में बसा लिया था, बोले—जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो ? ऋमी से इसका निपटारा कर लो । फिर जो कुछ पंच कहेंगे, वही मानना पड़ेगा।

जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेष कर वे ही लोग दांख पड़े, जिनसे किसी-न-किसी कारण उसका वैमनस्य था। जुम्मन बोले—पंच का हुक्म श्रष्टाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहें, उसे बदें, मुक्ते कोई उज्र नहीं।

खाला ने चिल्जा कर कहा—ग्रारे ग्रल्लाह के बन्दे ! पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता ? कुछ मुक्ते भी तो मालूम हो।

जुम्मन ने क्रोध से कहा—श्रव इस वक्त मेरा मुँह न खुलवाश्रो। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो।

खालाजान जुम्मन के श्राचेप को समक्त गई; वह बोली—बेटा, खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं, न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो! श्रीर तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो, तो जाने दो; श्रीलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ।

जुम्मन शेख त्रानन्द से फूल उठे; परन्तु भावों को छिपाकर बोले— त्रालग् चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिसिर वैसे त्रालग्।

श्रलगू इस कमेले में फँसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोलें खाला दुम जानती हो, कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती हैं। खाला ने गंभीर स्वर से कहा—बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना के ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुँह से जो बात निकलती है, वह खुदा की तरफ से निकलती है।

त्रजगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र त्रौर जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा।

श्रलगू चौधरी बोले—शेख जुम्मन! इम श्रौर तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा, तुमने इमारी मदद की है श्रौर इम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं; मगर इस समय तुम श्रौर बूढ़ी खाला, दोनो इमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ श्रर्ज़ करनी हो, करो।

जुम्मन को पूरा विश्वास था, कि अव बाज़ी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत-चित्त हो कर बोले—पंचो तीन साल हुए, खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिन्य कर दी थी। मैंने उन्हें ता-हयात खाना-कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने ख लाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समक्तता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज़ है; मगर औरतों में जरा अनवन रहती है, इसमें मेरा क्या वस है शखालाजान मुक्तसे माहवार खर्च अलग माँगती हैं। जायदाद जितनी है, वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाक्ता नहीं होता कि मैं माहवार खर्च दे सकूँ। इसके अलावा हिन्दानामे में माहवार खर्च का कोई ज़िक्र नहीं। नहीं तो में मूलकर भी इस कमेले में न पड़ता। वस, मुक्ते यही कहना है। आइन्दा पंचों को अखितयार है, जो फैसला चाहें, करें।

त्रलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था। त्रतएव वह पूरा कानूनी त्रादमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक-एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चिकत थे, कि त्रलगू को हो क्या गया! त्रभी यह त्रलगू मेरे साथ बैटा हुन्ना कैसी कैसी बातें कर रहा था? इतनी ही देर में ऐसी कायापलट हो गई, कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है! क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आवेगी?

जुम्मन शेख तो इसी संकल्प-विकल्प में पड़े हुए थे, कि इतने में श्रलगू ने फैसला सुनाया—

जुम्मन शेख ! पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति-संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाय। हमारा विचार है, कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है; कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस, यही हमारा फैसला है। अप्रार जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो, तो हिब्बानामा रद सममा जाय।

#### ( 4)

यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आग्राग्ये। जो अपना मित्र हो, वह शत्रु का व्यवहार करें, और गले पर छुरी फेरे! इसे समय का हैर-फेर के सिवा और क्या कहें ? जिस पर पूरा मरोसा था, उसने समय पड़ने पर बोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर क्रूठे-सच्चे मित्रों की परीचा हो जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है ? अगर लोग ऐसे कपटी-धोखेबाज न होते, तो देश में आपित्तयों का प्रकोप क्यों होता! यह हैजा-प्लेग आदि व्याधियाँ दुष्कमों के दएड हैं।

मगर रामधन मिश्र श्रीर श्रन्य पंच श्रलगू चौधरी की इस नीतिपरा-यणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वे कहते थे—इसका नाम पंचायत है! दूध का दूध श्रीर पानी का पानी कर दिया! दोस्ती दोस्ती की जगह है; किन्तु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल को चली चाती।

इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ-साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता-रूपी वृत्त सत्य का एक मोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की ही ज़मीन पर खड़ा था।

उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की

आवभगत ज्यादा करने लगा। वे मिलते जुनते थे मगर उसी तरह, जैसे तलवार से ढाल मिलती है।

जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता ग्राटों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी, कि किसी तरह बदला लेने का ग्रवसर मिले।

( \( \( \) \)

अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है; पर बुरे कर्मों की विद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अप्रवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत श्रच्छी गोई मोल लाये थे। बैल पछाहीं जाति के सुन्दर, बड़े-बड़े सींगोंवाले थे। महीनो तक आस-पास के गाँवों के लोग उनके दर्शन करते रहे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के एक ही महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा-यह दग़ाबाज़ी की सज़ा है। इन्सान सब्र भले ही कर जाय; पर खुदा नेक-बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ, कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही उस दुर्घटना का दोपारोप किया । उसने कहा-जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूव ही वाद-विवाद हुआ। दोनो देवियों ने शब्द-चाहुल्य की नदी बहा दी। व्यङ्ग, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि श्रलंकारों में बातें हुईं । जुम्मन ने किसी तरह शान्ति स्थापित की। उसने ऋपनी पत्नी को डाँट-डपटकर सममा दिया । वह उसे उस रण्भूमि से हटा भी ले गये। उधर अलगू चौधरी ने सममाने-व्रमाने का काम श्रपने तर्क-पूर्ण सोंटे से लिया।

श्रव श्रकेला बैल किस काम का ? उसका जोड़ बहुत हूँढ़ा गया ; पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी, कि इसे बेच डालना चाहिये। गाँव में एक समभू साहु थे, वह इक्का-गाड़ी हाँकते थे। गाँव से गुड़-घी लादकर मंडा ले जाते, मंडी से तेल-नमक भर लाते और गाँव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे, तो दिन-भर में बेलटके तीन खेपें हों। आज कल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल-भौरी की पहचान कराई, मोल-तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बाँध ही दिया। एक महीने में दाम चुकाने का बादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, धाटे की परवा न की।

समभू साहु ने नया बैल पाया, तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में तीन-तीन, चार-चार खेंपें करने लगे। न चारे की फिक थी, न पानी की; बस, खेपों से काम था। मंडी ले गये, वहाँ कुछ स्खा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था, कि फिर जीत दिया। अलगू चौधरी के घर था, तो चैन की वंशी बजती थी। बैलराम छठे-छमाहें कभी बहली में जोते जाते थे। तब खूब उछलते-क्दते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैजराम का रातिब था, साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूमें के साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम-सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पोछता और सहलाता था। कहाँ वह सुख-चैन, कहाँ यह आठों पहर की खपन! महीने-भर ही में वह पिस-सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू स्ख जाता था। एक-एक पग चलना दूमर था। हिंडु याँ निकल आई थीं; पर था वह पानीदार, मार की बरदाशत न थी।

एक दिन चौथी खेप में साहुजी ने दूना बोमा लादा। दिन-भर का थका जानवर, पैर न उठते थे। उस पर साहुजी कोड़े फटकारने लगे। बस, फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि ज़रा दम ले लूँ; पर साहुजी को जल्द पहुँचने की फ़िक्र थी; अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फ़िर जोर लगाया; पर अबकी बार शक्ति ने जवाब दिया। वह धरती पर गिर पड़ा, और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहुजी ने बहुत पीटा, टाँग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूँस दी; पर कहीं मृतक भी उठ सकता है? तब साहुजी को कुछ शंका हुई। उन्होंने बैल को

गौर से देखा, खोलकर अलग किया ; और सोचने लगे, कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे । बहुत चीखे-चिल्लाये ; पर देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरह साँक्त होते ही बन्द हो जाता है। कोई नज़र न आया। आस-पास कोई गाँव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर श्रौर दुरें लगाये, और कोसने लगे-अभागे ! तुक्ते मरना ही था, तो घर पहुँचकर मस्ता! ससुरा बीच रास्ते ही में मर रहा! अब गाड़ी कौन खींचे ? इस तरह साहुजी खूब जले-भुने । कई बोरे गुड़ श्रीर कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे, दो दाई-सौ रुपए कमर में बँघे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरा नमक के थे : अतएव छोडकर जा भी न सकते थे। लाचार वेचारे गाड़ी पर ही लेट गये। वहीं रतजगा करने की ठान ली। चिलम पी, गाया, फिर हुका पिया । इस तरह साहुजी ऋाधीरात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे; पर पौ फटते ही जो नींद टूटी, श्रीर कमर पर हाथ रखा, तो थैली ग़ायब ! घवराकर इघर-उधर देखा, तो कई कनस्तर तेल भी नदारत! ऋफ़ सोस में वेचारे ने सिर पीट लिया, और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते-विनखते घर पहुँचे । सहुन्राइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी, तब पहले रोई, फिर श्रलग् चौत्ररी को गालियाँ देने लगीं-निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया, कि जन्म-भर की कमाई लुट गई!

इस घटना को हुए कई महीना बीत गये। श्रालगू जब श्रापने बैन के दाम माँगते, तब साहु श्रौर सहुश्राइन, दोनों ही मल्लाये हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते, श्रौर श्रंड-बंड बकने लगते—वाह ! यहाँ तो सारे जन्म की कमाई छुट गई, सत्यानाश हो गया; इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दी बैल दिया था, उस पर दाम माँगने चले है! श्राँखों में धूल मोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बाँच दिया, हमें निरा पोगा ही समम लिया। हम भी बनिये के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं श्रौर होंगे ? पहले जाकर किसी गड़हे में मुँह घो श्राश्रो तब दाम लेना। न जी मानता हो, तो हमारा बैल खोल ले जाश्रो। महीना-भर के बदले दो महीना जोत लो। श्रौर क्या लोगे। चौधरी के श्रिश्रमचिन्तकों की कमी न थी। ऐसे श्रवसरों पर वे भी

एकत्र हो जाते, श्रौर साहुजी के बर्राने की पृष्टि करते। इस तरह फटकारें सुनकर बेचारे चौधरी अपना सा मुह लेकर लौट श्राते; परन्तु डेढ़ सौ रुपयों से इस तरह हाथ घो लेना श्रासान न था। एक बार वह भी गरम पड़े। साहुजी बिगड़कर लाठी ढूँढ़ने घर चले गये। श्रव सहुश्राइनजी ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते-होते हाथा-पाई की नौबत श्रा पहुची। सहुश्राइन ने घर में धुसकर किवाड़े बन्द कर लिये। शोर गुल सुनकर गाँव के भलेमानस जमा हो गये। उन्होंने दोनो को समक्ताया। साहुजी को दिलासा देकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे, कि इस तरह सिरफुटौवल से काम न चलेगा। पंचायत कर लो। जो कुछ तय हो जाय, उसे स्वीकार कर लो। साहुजी राज़ी हो गये। श्रलगू ने भी हामी भर ली।

#### ( 6 )

पंचायत की तैयारियाँ होने लगीं। दोनो पन्नों ने अपने-अपने दल बनाने शुरू किये। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृत्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। वहीं संध्या का समय था। खेतों में कौए पंचायत कर रहे थे। विवाद अस्त विषय यह था कि मटर की फिलयों पर उनका कोई स्वत्व है या नहीं; और जब तक यह प्रश्नहल नहों जाय, तब तक वे रखवाल की पुकार पर अपनी अप्रसन्तता प्रकट करना आवश्यक समस्ते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शुक-मण्डली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरीवत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्त्रयं अपने मित्रों से दग़ा करने में भी संकोच नहीं होता।

पंचायत बैठ गई, तो रामधन मिश्र ने कहा — ग्रब देरी क्यों है ? पंचों का चुनाव हो जाना चाहिये। बोलो चौधरी, किस-किसको पंच बदते हो ?

श्रलग् ने दीन भाव से कहा—समभू साहु ही चुन लें। समभू खड़े हुए श्रीर कड़ककर बोले—मेरी श्रोर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही श्रलग् चौधरी का कलेजा धक्-धक् करने लगा, मानो किसी ने श्रचानक थपड़ मार दिया हो। रामधन श्रलग् के मित्र थे। वह बात तो ताड़ गये! पूछा-क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्ज तो नहीं ?

चौधरी ने निराश होकर कहा-नहीं, मुक्ते क्या उज्र होगा ?

त्रपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं, तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ-प्रदर्शक बन जाता है।

पत्र-समादक अपनी शान्ति-कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतन्त्रता के साथ अपनी प्रचल लेखनी से मन्त्रि-मण्डल पर आक्रमण करता है; परन्तु ऐसे अवसर आते हैं, जब वह स्वयं मन्त्रि-मण्डल में सम्मिलित होता है। मण्डल के भवन में पग धरते ही उनकी लेखनी कितनी ममंज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्याय-परायण हो जाती है, इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दण्ड रहता है। माता-पिता उसकी ओर से कितने चिन्तित रहते हैं। वे उसे कुलकलंक समक्तते हैं; परन्तु थोड़े ही समय में परिवार का बोक सिर पर पड़ते ही वही अव्यवस्थित-चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांत-चित्त हो जाता है, यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है।

जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, में इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर वैठा हूँ। मेरे मुँह से इस समय जो कुछ निकलेगा, वह देववाणी के सदृश्य है—श्रीर देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिये, मुक्ते सत्य से जौ-भर भी टलना उचित नहीं!

पंचों ने दोनो पत्तों से सवाल-जवाब करने शुरू किये। बहुत देर तक दोनो दल अपने-अपने पत्त का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे, कि समभू को बैल का मूल्य देना चाहिये; परन्तु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे, कि बैल के मर जाने से समभू को हानि हुई। इसके प्रतिकृल दो सम्य मूल के अतिरिक्त समभू को दएड भी

देना चाहते थे। जिससे फिर किसी को पशुत्रों के साथ ऐसी निर्देयता करने का साहस न हो। त्रान्त में जुम्मन ने फैसला सुनाया— अलगू चौधरी और समभू साहु! पंचों ने तुम्हारे मामले पर अञ्छी तरह विचार किया। समभू को उचित है, कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया, उसे कोई बीमारी न थी। श्रगर उसी समय दाम दे दिये जाते, तो श्राज समभू उसे फेर लेने का श्राग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई, कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया, श्रीर उसके दाने चारे का कोई श्रञ्छा प्रवन्ध न किया गया।

रामधन मिश्र बोले—समभू ने बैल को जान-ब्र्मकर मारा है, श्रातएव उससे दण्ड लेना चाहिये।

जुम्मन बोले—यह दूसरा सवाल है। हमको इससे कोई मतलब नहीं।

फगड़ू साहु ने कहा—समभू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिये।

जुम्मन बोले—यह श्रलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। वह रियायत करें, तो उनकी भलमनसी है।

त्रलगू चौधरी फूले न समाये । उठ खड़े हुए, त्र्रौर जोर से बोले — यंच-परमेश्वर की जय!

चारों स्रोर से प्रतिध्वनि हुई--पंच-परमेश्वर की जय !

प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नाति को सराहता था—इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं। यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कर सकता है ?

योड़ी देर बाद जुम्मन ऋलगू के पास आये, ऋौर उनके गले लिपटकर बोले—मैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण्-घातक शत्रु बन गया था ; पर ऋाज मुक्ते ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है, न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे ऋौर कुछ नहीं स्कता। ऋाज मुक्ते विश्वास हो गया, कि पंच की जबान से खुदा बोलता है।

श्रलगूरोने लगे। इस पानी से दोनो के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरक्ताई हुई लता फिर हरी हो गईं।

### शंखनाद्

भानु चौधरी अपने गाँव के मुखिया थे। गाँव में उनका बड़ा मान या। दारोग़ाजी उन्हें टाट बिना ज़मीन पर न बैठने देते। मुखिया साहब की ऐसी धाक बँधी हुई थी, कि उनकी मर्ज़ी बिना गाँव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई घटना, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे मेड़ या खेत का मगड़ा, चौधरी साहब के शासनाधिकार को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफ़ी थी। वह तुरन्त घटनास्थल पर जा पहुँचते, तहकीकात होने लगती, गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता-सहित चलाने में जिन बातों की ज़रूरत होती है, उन सब पर विचार होता और चौधरीजी के दन्बार से फैसला हो जाता। किसी को अदालत तक जार की ज़ला ल पड़ती। हाँ, इस कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस ज़ला लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारग उन्हें घर्ज से काम लेना पड़ता तो गाँव में आफत मच जाती थी; क्योंकि उनके घीरज और दारोग़ाजी के कोध में कोई घनिष्ठ सम्बन्ध था। सारांश यह, कि चौधरी से उनके दोस्त-दुरमन सभी चौकनने रहते थे।

( ? )

चौधरी महाशय के तीन सुयोग्य पुत्र थे। बड़े लड़के बितान एक सुशिच्तित मनुष्य थे। डाकिये के रिजस्टर पर दस्तखत कर लेते थे। बड़े अनुभवी, बड़े मर्मज्ञ, बड़े नीतिकुशल। मिर्जई की जगह कमीज पहनते, कभी-कभी सिगरेट भी पीते, जिससे उनका गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके ये दुर्व्यसन बूढ़े चौधरी को नापसन्द थे; पर वेचारे विवश थे; क्योंकि अदालत और कानून के मामले बितान के हाथों में थे। वह कानून का पुतला था। कानून की दफ़ाएँ जबान पर रखी रहती थीं गवाह गढ़ने में वह पूरा उस्ताद था। मफ्तले लड़के शान चौधरी कृषि-विभाग के अधि-कारी थे। बुद्धि के मन्दे; लेकिन शरीर से बड़े परिश्रमी। जहाँ घास न

जमती हो, वहाँ केसर जमा दें। तीसरे लड़के का नाम गुमान था। वह बड़ा रसिक, साथ ही उद्दर्ड भी था । मुहर्रम में ढोल इतने जोरों से बजाता कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फँसाने का बड़ा शौक़ीन था। बड़ा रॅंगीला जवान था। खॅंजड़ी बजा बजाकर जब वह मीठे स्वर से खयाल गाता, तो रंग जम जाता। उसे दंगल का ऐसा शौक था, कि कोसों तक धावा मारता: पर घरवाले कुछ ऐसे शुष्क थे, कि उनके इन व्यसनों से तनिक भी सहानुभूति न रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उसे ऊसर खेत समक रखा था। घुड़की-धमकी, शिचा श्रीर उपदेश, स्नेह श्रीर विनय, किसी का उस पर कुछ भी श्रसर न हुआ। हाँ, भावजें श्रभी तक उसकी स्रोर से निराश न हुई थीं ; वे स्प्रभी तक उसे कड़वी दवाइयाँ पिलाये जाती थीं : पर त्रालस्य वह राज-रोग है, जिसका रोगी कभी नहीं सँभलता। ऐसा कोई बिरला ही दिन जाता होगा, कि बाँके गुमान को भावजों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते हों। ये विषेते शर कभी-कभी उसके कठोर हृदय में भी चुभ जाते ; किन्तु यह घाव रात-भर से ऋधिक न रहता। भोर होते ही थकान के साथ ही यह पीड़ा भी शान्त हो जाती! तड़का हुआ ; उसने हाथ मुँह धोया, बंशी उठाई और तालाब की स्रोर चल खड़ा हुआ। भावजें फूलों की वर्षा किया करतीं, बूढे चौधरी पैतरे बदलते रहते, और भाई लोग तीखी निगाह से देखा करते ; पर अपनी धुन का पूरा बाँका गुमान उन लोगों के बीच से इस तरह अकड़ता चला जाता, जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या-क्या उपाय नहीं किये गये। बाप समकाता-बेटा, ऐसी राह चलो, जिसमें तुम्हें भी पैसे मिलें, श्रीर गृहस्थी का भी निवाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे ? मैं पका स्राम हूँ--- स्राज टपक पडूँ या कल । फिर तुम्हारा निवाह कैसे होगा ? भाई बात भी न पूछेंगे, भावजों का रंग देख ही रहे हो। तुम्हारे भी लड़के-बाले हैं, उनका भार कैसे सँभालोगे ? खेती में जी न लगे, कहो काँस्टिबिली में भरती करा दूँ। बाँका गुमान खड़ा-खड़ा यह सब सनता : लेकिन पत्थर का देवता था-कभी न पसीजता । इन महाशय

के श्रत्याचार का दंड उनकी स्त्री बेचारी को भोगना पड़ता था। कड़ी मेहनत के घर के जितने काम होते, वे उसी के सिर थोपे जाते। उपले पाथती, कुएँ से पानी लाती, श्राटा पीस्ती, श्रौर इतने पर भी जेठानियाँ सीधे मुँह बात न करतीं, वाक्य-वाणों से छेदा करतीं। एक बार जब वह पित से कई दिन रूठी रही, तो बाँके गुमान कुछ नमें हुए! बाप से जाकर बोले—मुक्ते कोई दूकान खोलवा दीजिये। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया। फूले न समाये। कई सौ रुपए लगाकर कपड़े की दूकान खुलवा दी। गुमान के भाग जगे। तनजेव के चुन्नटदार कुरते बनवाये, मलमल का सापा धानी रंग में रँगवाया। सौदा विके या न बिके, उसे लाभ ही होता था! दूकान खुलो हुई है, दस-पाँच गाढ़े मित्र जमे हुए हैं, चरस की दम श्रौर खयाल की तानें उड़ रही हैं—

'चल मटपट री, जमुना-तट री, खड़ो नटखट री'

इस तरह तीन महीने चैन से कटे। बाँके गुमान ने खूब दिल खोलकर अरमान निकाले : यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई! टाट के दुकड़े के सिवा श्रीर कुछ न बचा। बुढ़े चौबरी कुएँ में गिरने चले, भावजों ने घोर ऋान्दोलन मचाया-ऋरे राम ! हमारे बच्चे ऋौर हम चीथड़ों को तरसें, गाढे का एक करता भी नसीव न हो, श्रौर इतनी बड़ी दुकान इस निखह का कफ़न बन गई। अब कौन मुँह दिखावेगा ! कौन मुँह लेकर घर में पैर रखेगा : किन्तु बाँके गुमान के तेवर ज़रा भी मैले न हुए। वही मुँह लिये वह फिर घर श्राया श्रौर फिर वही पुरानी चाल चलने लगा । कानूनदाँ वितान उसके ये ठाट-बाट देखकर जल जाता। मैं सारे दिन पसीना बहाऊँ, मुक्ते नैनसुख का कुरता भी न मिले, यह अपाहिज सारे दिन चारपाई तोड़े, और यों बन-ठनकर निकले ? ऐसे वस्त्र तो शायद मुक्ते अपने ब्याह में भी न मिले होंगे। मीठे शान के हृदय में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। श्रन्त में जब यह जलन न सही गई. श्रीर श्रीम भड़की, तो एक दिन कानूनदाँ वितान की पत्नी गुमान के सारे कपड़े उठा लाई और उन पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा दी। ज्वाला उठी। सारे कपडे देखते-देखते जल कर राख हो गये। गुमान रोते थे। दोनो भाई खड़े तमाशा देखते थे। बूढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा, श्रीर सिर पीट लिया। यह द्रेषाग्नि है। घर को जलाकर तब बुक्तेगी।

### ( ₹ )

यह ज्वाला तो थोड़े देर में शांत हो गई; परन्तु हृदय की आग ज्यों-की-त्यों दहकती रही। अन्त में एक दिन बृढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्र किया, और इस गूढ़ विषय पर विचार करने लगे, कि बेड़ा कैसे पार हो। बितान से बोले—बेटा, तुमने आज देखा कि बात-की-बात में सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह होना असममव है। तुम समम्मदार हो, मुकदमे-मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो, कि घर डूबने से बचे। मैं तो यह चाहता था, कि जब तक चोला रहे, सबको समेटे रहूँ; मगर भगवान के मन में कुछ और ही है।

बितान की नीतिकुशलता श्रपनी चतुर सहगामिनी के सामने लुत हो जाती थी। वह श्रभी इसका उत्तर सोच ही रहे थे, कि श्रीमतीजी बोल उठीं—दादाजी! श्रव सममाने-बुमाने से काम न चलेगा; सहते-सहते हमारा कलेजा पक गया। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को उतनी क्या, उसकी श्राधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती।हूँ—गुमान का तुम्हारी कमाई में हक है, उन्हें कंचन के कौर खिलाश्रो, श्रीर चाँदी के हिंडोले में मुलाश्रो। हम में न इतना बृता है, न इतना कलेजा। हम श्रपनी मोपड़ी श्रलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा हो वह हमको मिलना चाहिये। बाँट-बखरा कर दीजिये। बला से चार श्रादमी हँसेंगे, श्रव कहाँ तक दुनिया की लाज दोवें।

नीति स्वतान पर इस प्रवल वक्तृता का असर हुआ। वह उनके विकसित और प्रमुदित चेहरें से मलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस न था, कि इस प्रस्ताव को इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकते। नीति महाशय गम्भीरता से बोले—जायदाद मुश्तरका, मन्कूला या शैरमन्कूला, आपके हीन-ह्यात तकसीम की जा सकती है, इसकी नज़ीरं

मौजूद हैं। ज़मींदार को साक़ितुल्-मिल्कियत करने का कोई इस्तहक़ाक़ नहीं है।

श्रव मंदबुद्धि शान की बारी श्राई; पर बेचारा किसान, बैलों के पीछे श्राँखें बंद करके चलनेवाला, ऐसे गृह विषय पर कैसे मुँह खोलता! दुविधा में पड़ा हुश्रा था। तव उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने श्रपनी जेठानी का श्रनुसरण कर यह कठिन कार्य संपन्न किया। बोली—बड़ी बहन ने जो कुछ कहा, उसके सिवा श्रौर दूसरा उपाय नहीं। कोई तो कलेजा तोड़-मोड़कर कमाये; मगर पैसे-पैसे को तरसे, तन दाकने को वस्त्र तक न मिले, श्रौर कोई सुख की नींद सोवे, हाथ बढ़ा-बढ़ा के खाय! ऐसी श्रूषेरी नगरी में श्रव हमारा निवाह न होगा।

शान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव का मुक्तकंठ से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले—क्यों बेटा, तुम्हें भी यही मंजूर है ! अभी कुछ नहीं बिगड़ा। वह आग अब भी बुक्त सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो, क्या कहते हो ! कुछ काम-धन्धा करोगे या अभी आँखें नहीं खुली !

गुमान में धैर्य की कमी न थी। वार्तों को इस कान सुनकर उस कान उड़ा देना उसका नित्य-कर्म था; किन्तु भाइयों की इस 'ज़न-मुरीदी' पर उसे क्रोध आ गया। बोला—भाइयों की जो इच्छा है, वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से श्रव भागना चाहता हूँ, मुम्मसे न मजूरी हुई, न होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना बदा हो, वह पीसे। मेरे भाग्य में तो चैन करना लिखा है, मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूँ ? मैं तो किसी से काम करने को नहीं कहता ? आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं! अपनी अपनी फिक्र कीजिये, मुक्ते आघ सेर आटे की कमी नहीं है।

इस तरह की सभाएँ कितनी ही बार हो चुकी थीं; परन्तु इस देश की सामाजिक ऋौर राजनीतिक सभाऋों की तरह इससे भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था। दो-तीन दिन गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। जतनसिंह ठाकुर शौकीन ऋादमी थे, उन्हीं की चौपाल में पड़ा रहता। अन्त में बूढ़े चौधरी गये, और मना के लाये। अब फिर वह पुरानी गाड़ी अड़ती, मचलती, हिलती चलने लगी।

(३)

पाँड़े के घर चूहों की तरह, चौघरी के घर में बच्चे भी सयाने थे। उनके लिए मिट्टी के घोड़े और लकड़ी की नावें, काग़ज़ की नावें थीं। फलों के विषय में उनका ज्ञान श्रासीम था, गूलर श्रीर जंगली बेर के सिवा कोई ऐसा फल न था, जिसे वे बीमारियों का घर न समझते हों ; लेकिन गुरदीन के खोंचे में ऐसा प्रवल श्राकर्षण था, कि उसकी ललकार सुनते ही उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता था। साधारण बच्चों की तरह यदि वे सोते भी हों, तो चौंक पड़ते थे। गुरदीन उस गाँव में साप्ताहिक फेरें लगाता था। उसके शुभागमन की प्रतीचा और आकांचा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों के ही, संख्याएँ श्रीर दिनों के नाम याद हो गये थे। गुरदीन बूढ़ा-सा मैला-कुचैला आदमी था ; किन्तु स्रास-पास में उसका नाम उपद्रवी लड़कों के लिए इनुमान-मंत्र से कम न था। उसकी आवाज सुनते ही उसके खोंचे पर बालकों का ऐसा धावा होता, कि मक्खियों की श्रसंख्य सेना को भी रण-स्थल से भागना पड़ता था। श्रीर जहाँ बचों के लिए मिठाइयाँ थीं, वहाँ गुरदीन के पास माताश्रों के लिए इससे भी ज्यादा मीठी बातें थीं। माँ कितना ही मना करती रहे. बार-बार पैसे न रहने का बहाना करे; पर गुरदीन चट-पट मिठाइयों का दोना बचों के हाथ में रख ही देता, श्रौर स्नेइ-पूर्ण भाव से कहता-बहजी पैसों की कुछ चिन्ता न करो, फिर मिल रहेंगे, कहीं भागे थोड़े ही जाते हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दिये हैं, तो मुफ्ते भी उनकी न्योछावर मिल जाती है, उन्हों के बदौलत मेरे बाल-बच्चे भी जीते हैं। श्रामी क्या ; ईश्वर इनका मौर तो दिखावे, फिर देखना, कैसे ठनगन करता हूँ।

गुरदीन का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य-नियमों के प्रतिकृत ही क्यों न हो, चाहे 'नौ नगद सही, तेरह उधार नहीं' वाली कहावत अनुभव-सिद्ध ही क्यों न हो ; किंतु मिष्ठभाषो गुरदीन को कभी अपने इस व्यव-हार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की ज़रूरत नहीं हुई।

मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़ी बेचैनी से श्रपने दरवाज़ों पर खड़े गुरदीन की राह देख रहे थे ! कई उत्साही लड़के पेड़ों पर चढ गये, श्रीर कोई-कोई श्रनुराग से विवश होकर गाँव से वाहर निकल गये थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला थाल लिये पूरव से पश्चिम में जा पहुँचे थे, इतने ही में गुरदीन त्राता हुत्रा दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा, श्रीर श्रापस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता था, मेरे घर चलो : कोई अपने घर का न्योता देता था । सब से पहले भानु-चौधरी का मकान पड़ा। गुरदीन ने ऋपना खोंचा उतार दिया। मिठा-इयों की लूट ग़रू होगई। बालकों और स्त्रियों का ठट लग गया। हर्ष और विषाद, संतोष, श्रीर लोभ, ईंष्यीं श्रीर लोभ, द्वेष श्रीर जलन की नाट्य-शाला सज गई। कानूनदाँ बितान की पतनी अपने तीनो लड़कों को लिये हए निकली। शान की पत्नी भी ऋपने दोनो लड़कों के साथ उपस्थित हुई। गुरदीन ने मीठी बातें करनी शुरू कीं। पैसे मोली में रखे, धेले की मिटाई दी और घेले घेले का श्राशीर्वाद। लड़के दोने लिये उछलते-कृदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गाँव में कोई ऐसा बालक था, जिसने गुरदीन की उदारता से लाभ न उठाया हो, तो वह बाँके गुमान का लड़का धान था।

यह कठिन था, कि बालक धान ऋपने भाइयों-बहनों को इँस-इँस और उछल-उछलकर मिठाइयाँ खाते देखकर सब्र कर जाय। उस पर तुर्रा यह कि वे उसे मिठाइयाँ दिखा-दिखाकर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धान चीखता और ऋपनी माता का ऋाँचल पकड़-पकड़कर दरवाज़े की तरफ खींचता था; पर वह ऋबला क्या करे? उसका हृदय बच्चे के लिए ऐंठ-ऐंठकर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। ऋपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर, और सब से ज्यादा ऋपने पति के निखडूपन पर कुढ़-कुढ़कर रह जाती थी। ऋपना ऋादमी ऐसा निकम्मा न होता, तो क्यों दूसरों का मुँह देखना पड़ता, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़ते? उसने धान को गोद में उठा लिया, और प्यार से दिलासा देने लगी—बेटा, रोक्रो मत, ऋबकी गुरदीन ऋावेगा, तो मैं तुम्हें बहुत-सी मिठाई ले दूँगी, मैं इससे ऋच्छी मिठाई वाज़ार से मँगवा दूँगी, तुम कितनी मिठाई खात्रोगे ? यह कहते-कहते उसकी श्राँखें मर श्राई । श्राह ! यह मनहूस मंगल श्राज ही फिर श्रावंगा, श्रीर फिर ये ही बहाने करने पड़ेंगे ! हाय श्रपना प्यारा बच्चा घेले की मिठाई को तरसे, श्रीर घर में किसी का पत्थर सा कलेजा न पसीजे ! वह बेचारी तो इन चिंताश्रों में डूबी हुई थी, श्रीर धान किसी तरह चुप ही न होता था । जब कुछ वश न चला, तो माँ की गोद से ज़मीन पर उतर कर लोटने लगा श्रीर रो-रोकर दुनिया सिर पर उठा ली । मा ने बहुत बहलाया, फुसलाया यहाँ तक कि उसे बच्चे के इस हठ पर कोध भी श्रा गया । मानव-हृदय के रहस्य कभी समक्त में नहीं श्राते । कहाँ तो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, कहाँ ऐसी कल्लाई, कि उसे दो-तीन थप्पड़ ज़ोर से लगाये श्रीर घुड़ककर बोली—चुप रह श्रमागे ! तेरा ही मुँह मिठाई खाने का है ! श्रपने दिन को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है!

बाँका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा हुआ यह कौतुक बड़े ध्यान से देख रहा था। वह इस बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे, और चुभ गये। शायद उनका अभिप्राय भी यही था। धुनिया रूई को धुनकने के लिए ताँत पर चोट लगाता है।

जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी—चाहे वह कैसा ही करूर और कठोर क्यों न हो—उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आँखें भर आई, आँस् की बूँदें बहुधा हम. रहदय की मिलनता को उज्बल कर देती हैं। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करणीत्पादक स्वर में बोला—बच्चे पर इतना कोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूँ, मुक्तको जो दण्ड चाहे दो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल-बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुक्ते सदा के लिए इस तरह जगा दिया, मानों मेरे कानों में शंखनादकर मुक्ते कर्म-पथ में प्रवेश करने का उपदेश दिया हो।